## प्राक्कथन ।

इस वर्ष श्री १०६ श्री दिगम्बर जैन मुनि श्री मिल्लमागरजी महासात है जानके के मार्ग में हैं। के इतरे समा बक्ता धी० प० इन्द्रलासजी शास्त्री विद्यासकार स० 'जैनगजट' } का निपासस्थान भी वयपुर ही है। उक्त शास्त्रीकी द्वारा लिसित इस 'श्रेयोमार्ग' नामक पुरितवा को जन उक्त श्री मुनि महाराज · ने सुना तो व्यापनी इच्छा इस पुरितका में अक्षिरित विचारों नो शिक्तित समाज तथा जनता में प्रसारित परने थीं हुई। ध्यापने कहा कि ऐसी ऐसी अनेक पुन्तिकाएँ पर्याप्त सन्या में दिसी जारूर प्रभाशन के हारा शिश्वित समाज के सामने लाई जावें नो शिवित समाज एव उसके द्वारा सर्व सायारण को भी बहुत श्रशों में वास्तविक श्रेयोमार्ग की प्राप्ति हो सकती है। विद्वान नेखक ने इस पुरितका में बहुत ही आकर्ष के और सुन्दर हुट्ट से प्रतिपाद्य विषय को रक्ता है जिसके किए लेखक महोत्य घन्य-बादके पात्र 🔁 । नवशिक्तित समाज तथा सर्वसाधार्या वा भूकाय वाम्वविक श्रेयोमार्ग की श्रोर ही इसी श्राशय से इस पुस्तिया का प्रकाशन किया गया है। भरिष्य में भी इस प्रकार हा साहित्य प्रकाशित किया जायगा।

दीपमालिका शिक्रम संघत् २००६ निषंदक--मन्त्री भी १०८ भी मुनिराज मिल-

सागर ग्रन्थमाला

# मंगलाचरण।

शैलोक्यं सदलं श्रिकालविषयं सालोकमाले।कितं। साक्षाचिन यथा स्त्रयं करतछे रेखात्रयं सांगुलि ॥ रागद्वेपभवामधान्तकवरा होलत्वहोमांदवा । नार्लंपत्पदल घनाय स महादेवी मया वंचते॥

[ यह भावण ता॰ ६-६-४६ को राजस्थान बाहकारिया कार्यालय नोधपुर से भी० पंडित इन्द्रजालनी शास्त्री विद्यालंकार द्वारा रेडियो से प्रसारित किया गया था बी ८० मीटर ३७७५

विलों चाइकिल में सर्वत्र सुना गया था। ]

रांसार में प्रत्येक मानन ही नहीं किन्तु प्राणी मात्रही सक चाहता है परना सुख-प्राप्ति के कारणों की और इसकी गति न



# दो शब्द

थी जैन रिझन्त भोन सम्बद्ध सातरें भाग क प्रशासिन हान र क्यीय तेरह महीतों क प्यादा यह भारता भाग पा हों की मना स उपस्थिन करते हुए हमें येरे हुएँ भीर मातीय का मनुबर होरहा है। झाटनें भाग कमाथ यह प्रस्य समाप्त हो रहा है। निरतर ए वर्ष क पुरिशम से भी जैन विद्यान्त बाठ नमह क य भाठ भाग नेवार हुए है। इ वर्ष पूर्व होरोच एव स्तीशर क्रिय हुए सर्व को पूर, कर मान दम झरनेने भारसक इ वर्ष पूर्व होरोच एव स्तीशर क्रिय हुए सर्व को पूर, कर मान दम झरनेने भारसक

धतएर इल्ला प्रमुख ब्हर रहे हैं। यह माइर्स भाव पत्रन के गांत भागों का विषय कोप है। इस भाग में सातों भागों में भाग हुए विदया की रिस्तृत ग्राी अंगरादिकम से दी गहें है। सान भागों क्यांस किन भागम एउ सिजान्त प्रत्यों से उद्धन किये यथ ह उन प्रमाणसूत पत्र्यों

का उरलाम ना इस मुत्री सिक्षिया गया है। प्रमाशमूत प्राची रा पूरा चास देन स इसना बहुत मिथिर निस्तार हो जाता घनएव बहा उन्हां निर्धा सकत रूर से दिया गया है। प्रकृती के सुजान के सिंद समाश्य प्रत्या नी सरून सुची पूर्वकृदी गई है और इसमें प्रत्या के पुरे नाम तथा स्व व रक्ताओं के नाम, प्रशासन का स्थान और समय स्थादि दिव गया है।

भाष (१९५ १५६) इस सनुत्रमित्रम में पान्या ही चित्राता का रयाज का पर ही बोन दो चारताह म बदन कर दिया गया है ए। हान के मानर्मक्षण प्रभारों र भी व्याम समावस हिया गया है। तुभी तैयार करते सावन यह भारणाह रखा गया है कि मन्या सिरोप प्र निगय निग्नय के पान खणाना पर साथ या वार्य । इसी तरद प्रथाए झीर क्यांप्र

भी पान पास रची गई है। जादा जिय के नितन का बकता र कर्ष हत भागों में बार्य हे हा भी एक भाव दिव भव है। इस प्रशाद पान्तें ही मुख्या का न्यादा कर हमसे यह ब्यानमण्डित ब्यूत रिन्तृत बनाइ हा इस क्यानमण्डित का तैयार करते प्रस्य सार्वा भागों का प्रमाण क्यों सा, जिनसे कि इस भागों में योज निव प्रया है भी मिलान

हिया गया है औरसानींभागों ने बोला कप्रमाशों में जहीं नहीं क्याया वृटि धावर इस प्रमुक्तायिस में युषांभम दीव कर ही गर है। वहीं कारण है कि इस तैयार करने

में इतना समय बचा है भीर सभिति तो इपन लिय पत्र स परिधम बनाना पड़ा है। गहरव पाटरों में यह भा निवदन है हि इप विषय मूची म मात आयों में दिय हुए प्रमाण में इस भिन्नता हो तो व विषयमूचा के ब्रमुगर भागों में ब्रुधार वर खर्वे। जैन मिद्रान्त बीता संबद के सात आयों में बीनसा दिग्द किम आग में कही पर

दे । पारस्माप इस रिवय सूची की महायता से गुम्मनापूर्वक इनका पता सरेंगे तथानाय में प्रमाय प्राथ होने सेमका मथा। स्तिय विनासाहीने पर पारक उन हान्यों को देगकर भ्रत्मानत्त्रीय वर सकेंगे। इसके भ्रतिरिक्त दह विषयतीय जैन वारिभाषिक रा हो हे लिय जैन भाष का काम भी टंगा सीर प्रस्क देवन इसा की सहायदा से शीनसा विश्व दिस प्रथ में बढ़ी पर है? सहत ही तान सरेंग।

नैन निज्ञात बान ध्रम्य नोह मीविक रचना नहीं है। प्राष्ट्रा मंग्यस भागा के रिखान हा माँ में म जुन कुए निषय सरक दिया गांवा में मानस्यक पारंचा एत विवयन का गांव इन मांचा में दिव गवाँ हैं। मत्तार रूप जन रूपीय पारंगों ने फिनने प्रत्यों से इसन बोलकार में बोन विवाह के मांचान पारंची है। वदि दसार मानुतर व्यारणा प्रथमा निज्ञान में जन आवारों के माना पारंची राग्यना हुई हो तो रम उनसे पारा या गांव करते है। पायन्यण मांची हमारा यह निवदन है हि वर्ष उन्हें इस्तार इस इस्तान में हमार यह निवदन है कि वर्ष उन्हों क्यार इस स्वार प्रयोग हमार यह निवदन है कि वर्ष उन्हों इस प्राप्त में मार्य महिन दरें मारि रस मामानापर स्वार में उन्हों ने पुत्रस च परें। कार्य माण्यान क्यार के विकाह स्वार वर्ष हम्स दिवा।

इस झार्ट्स भाग क द्वान में जा व ह्युवानशहर्यका सभा साध्या न इम्म्यनाय पृश्व कहा परिजय उठाया के भगव्य हम काहे दायावद दत है। स्थल में इस गाय य सम्पन संकतन भगायत प्रशासन मादि में हमें प्रत्यक्ष विकास प्रशासन पर दिन नित्र महत्त्वानारों ने महत्त्वा प्रशासन है।

> पुस्तक प्रमाणन समिति उन प्रेस बिस्डिंग्स, बीकानेर ।

श्री सेटिया जेन पारमाधिक सस्था, श्रीकानेर पुस्तक प्रकाशन समिति

मध्यन-श्री दानगर सठ भैरोदानजी सठिया । मनी-- श्री जडमलजी सठिया । उपमा-श्री माखकच दजी सठिया ।

लेगक मण्डल

श्रीरद्भगद्भशास्त्री पन प ,शास्त्राचार्य,न्यावतीर्थ, नेदान्तवारिध । श्रीरोशनलाखर्जन वो प , प्लप्ल जी , न्यायतीर्थ, कान्यतीय, सिद्धानतीर्थ, विशास्त्र ।

श्रीज्यामलाल जैन एम ए , न्यायतीर्थ, तिजारद । श्रो पेतरच द्र वॉडिया 'बीरपुत ' न्यायतीर्थ, ज्यातरपातीर्थ,

मिद्धा तशास्त्री ।

~======== #

M

M

ハハハル

外外

A A W W

**化杂净** 

W

并不不作

**ハケケケケケケケケア** 

W

W W

W

W

भैरोंदान सेठिया

जन्म सं० १६२३ विजया दशमी फोटो सं॰ १६६३ ऋत्वय तृतीया 





# श्रीमान् धर्मभूषण दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया

## की

# संचिप्त जीवनी

दानचीर सेठ भैरोंदानजी सेटिया का जन्म जैन वीसा ओस-चाल छुल में विक्रम सबत् १६२२ विमयादश्मी के दिन हुआ। ध्याप के पिता का नाम श्री धर्मचन्दजी था। आप चार भाई थे। श्री भतावमज्जी और अमरचन्दजी आप से बढें और हजारीमलजी आप में छोटे थे। आप दो वर्ष के ही ये कि आपके पिता का स्वर्म-वास हो गया। सात वर्ष की जनस्था में धीकानेर में वहें ज्याश्यय में साधुजी नामक यित के ममीप आपकी शिका का आरम्भ हुआ। दोवर्ष यहाँ पढ कर विक्रम स०१६३२ में आपने कल कत्ते की याजा की। वहाँ से लीटकर आप वीकानेर के समीप शावबादी गहब में रहे । पन्दिर, उद्यान और सरोपर स यह गाँव सुहानना है । उस समय राज्य भी विशेष कुपार्टीष्ट होने से यहाँ मा न्यापार नदा परा था । यहाँ सदा पानार म मेला सा लगा रहता था। यहाँ बाप अपने च्येष्ट भ्राता श्री मतापमलजी के पास व्यापार का काम सीयन लगे। स० १६३६ में थापन प्रस्तई की यात्रा की। वहाँ अपने घढे भाई श्री अगरच दभी ने पास ग्रह कर आपने वहीरनाता जमा खर्च यादि व्यापारिक शिका र साथ यग्रेजी,गुजराती,आहि भाषाय मीली ।शिला के साथ आपन यहाँ ज्यानहारिक अनुभव भी प्राप्त क्या। यहीं आपक्षी शिक्षा समाप्त नहीं हाती। नवीन हान सीयन की लगन आपका जीवन भर रही और आज भी है। क्षान सीरान र पत्यर अरमण्स आपने सदा जाभ बढाया है। दसर को पराने और सिग्वान म भी घाप मदा दिल्चम्पी लते रह है | नई व्यक्तिया का न्यापार व्यवसाय का काम सिखा वर आपने चार सफल न्यापारी पनाया है। आपन अपनी सस्था से भी कई सुपाग्य व्यक्ति तैयार दिया है एवं उन्हें ऊँची से उँचा शिचा दिलाई है।

सनत् १८४० म ध्याप देश आप । इसी वर्ष आप का प्रिवाह हुआ। इस समय देश म ठहर कर सनत् १८४१ म आप छुन. उम्ब्हें पषारे। यहाँ आकर आप एक कर्म में, जिसमें चालानी का काम होता था, सुनीम क पद पर नियुक्त हुए । आपके उद्दे भाई श्री भगरपन्दनी इस फर्म के साम्भीदार था।

रन्दर्भ में सात रर्प रहक्तस० १९४८ म आप वन्तरत्ते गये और वहाँ आपने अपनी संचित पूँजा से मिनहारी और रग की दुषान खोली और गोली खूता का कारखाना शुरू दिया। सफल व्यावारी में न्यापारिक शान, अञ्चभर, समय की सुभ्क, साहस, अध्ययसाय, परिश्रमणीलता, देशानदारी, वयन की हत्ना,नम्रता तथा स्वभाव की मधुरता श्रादि जो गुण होने चाहिये वे सभी आप में विद्यमान थे। इसलिये थोडे ही समय में आपका ज्यापार चमक बढा।धीरे धीरे आपने प्रयत्न करके भारत से बाहर बेल्जियम,स्त्रिज-रलंड और वर्छिन आदि के रग के कारखानों की तथा गमलज ( Gablon/ )शाष्ट्रिया के मनिहारी के पारवानों की सील एजे न्मियाँ माप्त कर होति फलत. आपको अधिक लाभ होने लगा और काम भी जिस्तृत ही गया।इसी समय आपके बढे गाई श्री अगर चन्दनी भी आपकी फर्म में सम्मिलित हो गये । अन फर्म का नाम ' ए. सी बी सेटिया एन्ड व म्पनी रखा गया। कार्य के विश्तृत ही जाने से आपने कर्मचारिया का बढाया। फर्म की मुख्यबस्था के लिये आपने एक यग्नेन को असिस्टेन्ट मैंने नर के पट पर नियुक्त किया श्रीर पन व्यवहार के लिय एक वकील को रक्ता । वर्मचारियों के साथ आपका व्यवहार खामी सेवक का नहीं किन्त परिवार के सदस्य का सा रहा है। आप कर्मचारियों से काम लेना खुन जानते है खौर उन्हें सन तरह निभाते भी हैं। उक्त अग्रेन आप में पास २७ वर्ष रहा और वकील पात्र आज भी श्रापके सुप्रत्रश्री जैठमलजी साहब कीफर्म में है।

धाप खभाव से ही कर्षठ धीर छगन वाले हैं। आपने कार्य करना ही सीखा है, विश्वाम तो आपने जाना ही नहीं। जिस कार्य को धापने हाथ म लिया, उसे पूरा किये निना आपने कभी नहीं छोडा। ज्यापारिक जीवन में ऐसी सफलता पाकर भी ध्यापने विश्वाम नहीं लिया। भाष आर आगे बढना चाहते थे। फलस्व-रूप भाषने हावहा में 'दी सेठिया फलार एन्ड केपिफल वर्च छिमिटेड 'नामक रंग का कारलाना खोला। यह कारखाना भार-नवर्ष में रंग का सर्वपथम कारखाना था। कारखाने से तैयार होने वाले मामान की खपत के लिये झापने भारत के प्रष्ठल नगरों-कल क्षा, उम्बर्र, महास, कराची, कानपुर, देइली, श्रमृतसर श्रौर अइमदाबाद में श्रपनी फूर्म की जाखाए खोलीं । इनके सिवा जापान के शासाका नगर में भी आपने चॉफिस स्वोला ।

यहाँ यह उता देना भी अमासगिक न हागा कि कारवाने और बॉफिस मंत्रिभिक्षरायों पर कुशत व्यक्तियों के नियुक्त होने पर भी आप आउम्यक्ता पर छोटे से उदे सभी काम निरमकोच भारसे कर रोने थे। शुक्त से अन्त तक सभी कार्माती जानकारी ध्याप स्टात थे। सर्वया सागों पर आपका कार्य निर्मर रहे यह जापको कर्तर पसन्द न था। यही कारता है कि क्यों के जिल्लेपण के सांह्री सीविन के लिय आपनो पर जर्मन विज्ञापन को केवस इनिक् पाँच भिनिट के लिय करने प्राप्त करी कि विज्ञापन की स्वाप्त स्वर्

सन्त् १८६४ म आप एक भयरर नीमारी सम्रस्त हो गये। इस समय आप क्लक्षे थे। वहाँ के मसिद्ध दॉस्टर भीर नैयों भा १७१न हुआ पर भाषरा काई लाभन पहुँचा। अन्त में आपने कलकत्ता ने मिसद्ध होमियोवैथिक हॉक्टर मतापचन्द्र मज्मदार से इत्तान करनाया और आप स्वस्थ हुए। इसी समय से आपको होमियोपेथी चिकित्सा पद्धित में अपूर्ग निश्वास हो गया। आपकी जिज्ञामा पढी और उक्त हॉक्टर के सुयोग्य पुत हॉक्टर जतीन्द्रनाथ में पास आपने होमियोपेथी का अभ्यास क्षिया एवडसमें प्रनीएता गाप्त की। तभी से आप होमियोपेथी साहित्य देवने रहेड एवजनता में अमृन्य दवा वितरण करने रहे हैं। वथा के अनुभन ने आपको इस मणाली का निमेयक बना दिया है।

सेठ साहेर ने पेयल घन कमाना ही नहीं सीरवा पर छाप लंदीरा विवास इसमें विकम सवत् १६६६ तन्बुसार मर्ह् ा दा जाती है। नीकानेर नगर में क्षिण एडवर्ड गेवर्टिं " ः त्राहियाथा। ची सेंडिया एन्ड सन्म के नाम हें का विदया सामान और नई नई फैटर 👙 ्र प्रत्यजी पीकानेर की मसिद्ध दूरान है। वहाँ मेर<sup>्</sup> ाया।दोनो भाइयों फे लिये ' धगरचन्द लीग सामान समीदते के हिन्दी हैं। ् स्थापित करना तय ने यह द्कान अपने *दितरण* " पीछे उससे जुड़ी हुर्र हुने ्रारचन्दजी का स्वर्गपास ही द्कान और स्वत्रह पत्र आपके सुयोग्य ज्येष्ट ी अगरचन्दजी के गोद है, \* = 123 e E 3 0 9 8 9 पे पॉच लाख भी चल थचल पट्टा बनवा दिस् है 🗝 ्रा ातुसार सस्थाओं ये नाम रनिस्ट्री -याजण्व किराये की आय से द्वान हो ल्हा क ्रीं े, हिन्दी-संस्कृत पाकृत नियालय, ान विभाग आदि चल रहे

कत्ता, प्रस्तरे, पदास, कराची, कानपुर, देहली, अवृतसर और अहमदाबाट में अपनी फर्म की शास्त्राप स्वोली । इसके सिवा

निवास के अभी अभी का स्वीति हैं सिक्त की ला।

यहाँ यह ना देना भी अन्नासीमिक न होगा कि पारस्वामें
और घोष्टिस मित्रिकारायों पर कुणता व्यक्तियों के नियुक्त होने
पर भी आप नावश्यकता पर द्यांट से नदे सभी काम निस्सदोच
प्रभास से कर लेने थे। नुरू स अन्त नक सभी कामिकी जानकारी
ज्याप रस्तत थे। सर्ववा लोगा पर आपका चर्च निर्भर रहे यह
आपको कर्ने पसन्द न था। यही सारण है कि रुगों के विश्लेषण
के फों हुंल सीलने के लिय आपने एक अर्थन जिम्में करे के

कलर ता वे परिद्ध नेपियोपैथिक दॉस्टर प्रतापवन्ट मज्मदार से इताज करवाया और आप खरख हुए। इसी ममय से आपको होमियोपेथी चिकित्सा पद्धित में अपूर्व निश्वास हो गया। आपकी जिज्ञाना वदी और उक्त दॉस्टर के सुयोग्य पुत हॉस्टर जठीन्ट्रनाय के पास आपने होमियोपेथी का अभ्यास रिया एवं इसमें प्रतीणता प्राप्त की। तथी से चाप होसियोपेथी साहित्य देवते रहे हे एवं जनता में असृल्य देवा विनर्श करते रहे ई। वुपों के अनुभव ने आपको इस मणाली का जिजेपक्ष बना दिया है।

मेठ साहेय ने बेपल धन कपाना ही नहीं सीखा पर खाप समय समय पर सत्कार्थों में उदारताष्ट्रपंक खर्च भी करते रहे हैं। स॰ १६७० में आपने नीयानेर मे स्कृत स्थापित किया। इसमे ब्या जा ब्यावहारिक शिला के साथ नाियक जिला भी दी नाती हैं। इस से भी पहले आपने जाल अदार का काम शुरू करा दियाथा।

सात १६७० में आपने वह भाई श्री खगरचन्डजी नीकानेर मेपीमार हो गये। उन्होंने भापनो मलक से बुलाया। दोनों भाडयों ने मिल कर समाज मे शिला पन धर्म प्रचार के लिये। कारचन्ड चैरोंदान सेटिया जैन पारपाधिक सस्थाए 'स्थापित करना तय किया। इसने पोडेटिनो नाद ही श्रीभगरचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। इस ने पोडेटिनो नाद ही श्रीभगरचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। इस निवय के अनुसार आप एव आपके हायोग्य ज्येष्ट पुत्र श्री जेडमलजी साहेंन, जो कि श्री अगरचन्दजी के गोद है, संस्थाओं के जाल रहे हैं। सस्थाओं मे पॉच लाख की चल अचल सम्पत्ति है और नह कानून के श्रुसार सस्थाओं के नाम रिनस्ट्री क्रांत नह कानून के श्रुसार सस्थाओं के नाम रिनस्ट्री क्रांत नह साहें हैं। उक्त सम्पत्ति के बात पर हो हैं। उक्त सम्पत्ति के साहें स्वाय से ला पांड्य प्राला, इन्यालय एन प्रकाशन विभाग आदि चल रहे हैं।

सैटिया जैन पारवाधिक मस्यात्रा ने निभन्न निभागी द्वारा विख्ले वाईस वर्षों में, सक्षात्रमें शिला एव धर्म प्रचार के जो महत्वपूर्ण कार्य हुए र सवान वे सामने हैं।

सं ०१ २७६ म आप से पुत उत्यवन्द जी का असामिय में होन्ते हो तथा (इस घटना से आप अरम्ब ममादित हुए । ह्याचार ह्या समेट से आप रा मन हट गया) अवक क्लान के मा विश्वन व्याचार समेट कर आप यामानेर पथार गया। आपन पारमाधिक संस्थान्त्र का उपो हाथ में लिया और अपनी सानो सान्तिया संस्थानों की उन्नति ॥ खतार दी। पामिक सान्तर्राह्म का आपन यह अच्छा सुयोग समभ्ता। आपन थान है, गृत्व और स्ववना ना न्यर्प संग्रह किया और बन्दें मनाजित नराया। इसके सिवा आपन संस्कृत, मानृत, अद्भा गयी, आपन, याय, पर्येणास, हिन्दी, नानि और कानृत विषय में दुस्त के मान्नराधिन की। इस हदानर ॥ मधी आपने निरन्तर संग्रह देस से दींच प्रतन्त अवस्व परिश्य कर खपूरे लगन में साथ नैनिस्हान्त्र योख मग्रह के आत्र थाया, सालह सनी और आहर्त्व मन्या स्वीतर करा मन साथ, से साथ, सालह सनी और आहर्त्व मन्या से साथ ने सिटान से साथ ने सिटान से साथ ने सिटान से साथ ने साथ ने सिटान से सिटान से सिटान से सिटान से साथ ने सिटान से सिटान

व्यापषी दानवीतता पर समात्र तथा पम की सेरा रा सम्भान कर सन् १६७६ म अधिल भारतवर्णीय श्रीत्येताच्यर स्थानप्रवासी क्षेत्र सोफराम के रार्वक सीव्या नवापको को फरन्स के सम्बर्ध में होने वाले सप्तम कथिवशन प्रासमार्थात जुना। कॉन्फरस्स का यह व्याप्येत्रान नहा शानदार बीर सक्षण्यक्षा। आपकी दानशीळता के प्रभाव से उस व्यापवशन में एक लाख से यिप सफद इकड़ा हुआ।

समाज और धर्म की खेवा क साथ खापने बीका रेर नगर और राज्य की भी सेवा की खायमगदण पूर्व तक खाव पीका नेर म्यूनिसि पल वोर्ड के कि सिश्वर रहे। सन् १६२६ में सबसे पहले जनता में से आप ही सर्व सम्मित से बोर्ड के बाइस में सिटेन्ट खुन गये। सन १६-३१ में राज्य ने बाप को ऑनरेरी मिनस्ट्रेट बाग । लगभग सवा दो वर्ष तक आप येंच ऑफ ऑनरेरी मिनस्ट्रेट म में कार्य करते रहे। आप के फैसल किये हुए मामले की मायः अपीलें हुई ही नहीं, यांद दो एक हुई भी तो अपीलेट कोर्ट म भी आप ही की राप बहाल रही। इससे आप भी नीर लीभ विदेशिनी न्याय बुद्धि का सहज ही अन्दा को जाता है। भिन् १६३ में म्यूनिसिपल बोर्ड की और से आप बीकानर लिजस्लेटिन एक म्यूनिसिपल बोर्ड की और से आप बीकानर लिजस्लेटिन एक म्यूनिसिपल बोर्ड की और से आप बीकानर लिजस्लेटिन एक म्यूनिसिपल बोर्ड की और से साप बीकानर लिजस्लेटिन एक म्यूनिसिपल बोर्ड की स्वीर स्वार विस्थात एवं प्राय वान गये।

सन् १६३० में संयोगवण सेडियाजीको पुनः व्यवसायक्षेत्र में प्रवेश करनापडा। वीकानेर में विजली की शक्ति से चलने पाला जनकी गाँठें बाँघने का एक मेस निमान या। योग्य कार्यकर्ताओ के अभाव से बहवन्द पटा था। वैस के मालिक उसे चला न सके थे। क्रियातमक शिक्षा देशर अपने पुत्रो को व्यापार व्यवसायमें क्रशल पनाने के उद्देश्य से आपने उक्त प्रेस खरीद लिया। राज्य ने आपको रियासत भर के लिये शेस की मोनोपोली दी। आपने प्रेस को एव जीकानेर के ऊन के ज्यापार को उचति देने का निश्चय किया। मैस के बहाते में आपने इमारतें,गोदाम और मदानान बन वारे और व्यापारियों थे लिये सभी सहलियते मस्ततकी। आपने क्मीशन पर व्यापारियों का स्वरीद फरोरत का काम भुगताना, आर्डर समाई एव यहाँ से सीधा निलायत में माल चढाने का काम शुरू किया। माल पर पेशगी रममदेकर भी आपने न्यापारियां की मीत्साहितकिया। श्रापने प्रयक्ष करके व्यापारियों के हक में राज्य पत्र बीकानर स्टेट रेन्वे से छविषाएँ मासकी। सभी मुमार की सबि- पाओं के होने से वीप्तानर राज्य पव बाहर के ज्यापारी यहाँ काफी ताहाह में आने लगा कन का पारवार करने वाली वही वही क्यम नियाँ भी यहाँ अपने कर्मचारी रागने लगी। इस मकार उपारे कर में सक काम गर्न के लगा। सन् १९३४ में आपने कन के काँ में से कत निकालने ने लिये उन्त वालि कर में प्रे कर निकाल के काँ में से कत निकालने ने लिये उन्त वालि कर में भी आपके हक में गोनोपोसी स्वीकृत की। इस मकार कुट ही वर्षों में आपनी लगक क्यार परिश्रम ने आपके सकक को का में स्वीकृत की। इस मकार कुट ही वर्षों में आपनी लगन क्यार परिश्रम ने आपके सकक के उन में से से लियन कर दिया। आगत कर में सान रहिंग के के उन में से से लियन कर दिया। आगत कर में सान रहिंग के के उन में से से किया की ही। इसारों मंत्र द्वात हैं और हमारों का उन का व्यापार होता है। इसारों गाँड वें यती हैं और हमारों का उन का व्यापार होता है। इसारों गाँड वें यती हैं और हमारों का उन का व्यापार होता है। इसारों मार्च के लिवरपूल के मार्केंट को भी ममारित कर रखा है। में स की सान ने वाली गाँड वें वहाँ अपेनाइत ऊंचे भाव में विकती है।

सेड सा॰ की पार्मिकता एव परोपकार भावना के फलाहबरूप उनमेस में भी गाव गाओं के पास पब कर्तरों के चुने के लिये, हामि योपेक्कि पव आपुर्देदिय कीपिन्यों के क्रिये तथा साधारत्य सहा यता आदि के लिये पुषक् पृथक् फड कायग किये हुए हैं और सभी में आता अलग कहन नाम कराई हुई है। रक्षम के ज्यान की आब से उपरोक्त सभी कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं। उन मेंस के आदित्य भी गाय गोनों के यास एव क्रनुतरों के चुने के लिये ज्यात देवें हैं।

इस प्ररार उन प्रेस को स्प्र भॉतिसम्बन्धत कर सेट साहेंद्र में उसे अपने मुर्णाग्य पुत्र श्री खहरचढ़जी, जुगराजजी, ब्यीर ज्ञान पान्त्री के हाथसांप दिया है पब आप ब्यापार ज्यवसाय से सर्वया निटच हो पर्याप्यान में सख्य हैं। पिडले पाँच वर्षों से पापिक साहित्य , मुनना और तैयार करवाना ही आपका कार्यक्रम रहा है। परिचार की दृष्टि से सेठ सा॰ जैसे भाग्यशाली विरत्ने ही भिलते हैं। आप के पाँच पुत्र हैं। सभी शिक्षित, सक्कृत एव व्या-पारफुशल हैं। सभी खुदे किये हुए हैं पव खुदे २ व्यापार व्यवसाय में लगे हुए है। पाँचों पुत्र सेठनी वे आज्ञानुवर्ती हैं एव सभी भाइयों में परस्पर सराइनीय प्रेम हैं। यही नहीं आपके छः पीज,दों मपीज, हो पीती और हो प्रतियों में से छोटी पुत्री मीजूद है एव तीन दोहिते और पाँच दोहितियाँ हैं।

सेंडजी सफल ब्यापारी, समाज और राज्य में मतिष्ठा मास, बहे परिवार के नेता एव सम्पन्न व्यक्ति है। आपदान भीर श्रीर परीप कारपरायस हैं। धर्म भीर परोपकार के कार्यों में आपने उदारता के साथ घन ही नहीं पहाया किन्तु तन और पन का योग भी आपने दिया है। बचनन में माता और बड़ी बहिनों से धार्विक सस्कार मास फरने वाले पन धर्मस्थान में शिक्षा का श्रीगरोश करने वाले सेट साइव की पटित्त सामारिक कार्यों के बीच रहते हुए भी सदा थार्षिक रही है। सांसारिक वैभव में जलकमलावत निर्लिप्त रह कर आपने नाम से ही नहीं, कर्म से भी धर्मचन्द का प्रत होना सिद्ध किया है। भाषने वचपन में ही श्री हुत्रवीचन्द की महाराज की सम्म-दाय में ग्रुनि श्री फेवजनन्द नी महाराज से धर्म श्रद्धा ग्रहण की थी। आप गुणों के ही पुनारी है। पंच महात्रत गरी निर्मल आचार-पासे सभी साधु आपके लिये पुच्य है । आपने भ्रपने जीवन में कभी चाय,भग,तमाग्रुया अफीम का सेवन नहीं किया । सात च्यसनों का व्यापकेत्याम है तथा रात्रिभोजन का भी आपके नियम है। थापने श्रावक के बारह बत घारण किये है और जीवन के पिद्धले वर्षों में आपने शीलायत भी घारण किया है। ग्रहणा किये हुएत्याग मत्यारपान आप दढता के साथ पालन करते रहे है।

मापकी सब से बढी विशेषता यह है कि आप स्विनिषत हैं।
आप सदा स्वावजम्बी, साहसी, अध्यवसायशील एव कमेठ रहें हैं।
सभी प्रकार से सम्पन्न होकर भी आप सर्वेषा निरिभमान हैं। 'सादा
जीवन और उच विचार' इस महान सिद्धान्त को आपने जीवन में
कार्य रूप दिया है। आपका चरित्र पवित्र एवं अद्भुक्तरणीय है।
आप में परमहसों का सा त्यात, साधुओं का सा कमेतन्यास और
वीरों की सी कमीनछा है। आपने जया नहीं किया और क्या नहीं
पाया परन्तु सालाकि विश्विक मेह वन्यन में आपने अपने को
कभी नहा यांचा। आपके इन्हें गुणों से मशावित होकर जैन ग्रव
कुल जिल्लण सप, ज्यावर ने आपको 'धर्म भूपणा' की च्याचित से
विश्वित किया है। यह उपाधि सच तरह से आप जीत साहादुक्य को
शोभा हेतीहै। हमारी परमात्मा से यही नार्यन है कि आप चिरा हु हों।

वीकानेर (राजपूताना) भाषवा सुद् ७ वि० २००१ ता० २६ ७ ४४ ई० रोशनराल जैन बी ए , पल एल घी , न्याय काव्य दिखा ततीर्यं,विशारद

# श्रीमान् सेठ धर्मचन्दजो का वंश

श्रीमान् सेड धर्मचन्दानी के चार पुत्र भीर पाँच पुत्रियाँ हुई। उनके नाम—श्रीमतापचन्दानी, श्रीअगरचन्दानी, श्रीअगरिवादि, धीभरीदानजी, श्री इजारीमलजी, चाँदानाई, धमानाई, पद्मीनाई, धीराबाई और दुगीबाई! श्रीमान मतापचन्दानी के तोन पुत्रत्याँ आर तीन पुत्र हुए। उनके नाम-तल्खुनाई, सुगर्नाबाई, मानबाई। सुगनचन्दानी, हीरालाखानी, चनणमलजी। इन तीनों क कोई सतान न हुई। उन तीनों का तरुणावस्था में ही स्वगेनास होगया। श्रीमान् चनणमलजा की धर्मपत्नी स्वभी भाजूद है। उन्होंने श्रीमान् जेडमलानी सेटिया क बेह पुत्र श्री माणकचन्दानी को गोद लिया।

श्रीमान् अगरचन्दजी के कोई सन्तान न हुई। उन्हाने कन्द्रे छघुश्चाता श्रीमान् भैरादानजी के ज्येष्ठ दुत्र श्री जेटल्टर्ज क्ट्र गाद लिया।

श्रीमान् भैरोदानजी के ६ पुत्र और दो प्रिक्टर्स हुई। वे इस मक्तार ६-१वसतकुवर, २जेटमलजी, ३पानमलजी, ३०इन्डल्ड्स् भ उदयचन्दजी, ६जुगराजजी, ७ज्ञानपालजी, ८व्हर्स क्ट्रेड्स स्वत् १६६६ मितिकाती सुद्द को नसन्तरुवर बर्ड्ड्स ब्यान्तरुव हो गया। जनके दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ की

श्रीमान् जेठमळत्रो के चार पुत्र और एक हुई। उनके नाम-माणकचन्द्रजी, केशरीचन्द्रजी, मोहनकन्द्र प्रक्रकरात् की स्वर्णताता । १६६४में पवल साठ वर्ष की स्वष्ट में की क्षाक्र के का स्वर्णवास हो गया। भी माणकचन्द्रजा के इस सम्बद्ध के इसम्बन्धार भीर एक पुत्री आजालता है। श्रीमान पागलकी २ इस समय पर पुत्र श्रा हुन्द्नमलजा (भरग्लालका) है। कृत्ननमलका र पर पुत्र रश्किमार श्रीर पर पुत्रा लोला है।

थीयान लहरचन्द्रजा व इस समय एक पुत्र श्री खेमनन्द्रनी

भौर एक पुत्रा चित्रस्वा है।

सनत् १८७६ म आधान् उडया बनी शाहेबल ८५ वर्ष म अवस्था में हास्वरीमाम हा याग । उनके स्वग्रास च पश्चात् वरीर १६ महीना क बाट उनकी अववन्ता का भा करववास होगया

श्रामान् जुगरामना र इस नगय पक पुत्र श्रीचतनकुपार है।

षापु ज्ञानपालका श्रमा श्रीववादित ह।

माहिनीमाइ प इस समय पर पुत्र आंर दा पुत्रियों है। आमान भरोदानजा स छाट भाई श्रीमान हजारामल जी थे। जनका स्वायास युवारस्या म ही हा गया। जनका पर्मेवतनी आ रतन्द्र स्वायास युवारस्या म ही हा गया। जनका पर्मेवतनी आ रतन्द्र स्वायास युवारस्या म ही हा गया। जनका पर्मेवतनी आ रतन्द्र स्वायास युवारस्या म ही हा गया। सवत १८३६ में उत्तर ह यम हा अपस्य में आगन रतन्म में पुत्र प्रीवयसामर्जी महाराज क पास सदयवरद ग्रहण की पी पति का स्वर्थार हो जान पर पर्म क मिल जावन हो आप री ती हो गई। आप रा सकार की असाराताका अनुभा हुआ आ रिदार प्राया म सकार की असाराताका अनुभा हुआ या श्री रही गा राया। कर आमडीनाचार्य प्रवया श्री भीनाची महाराज की नामा प्रवास की भीनाची महाराज की नामा प्रवास की प्रवास की सम्मदाय में भीनाची महाराज की नामा प्रवास की सम्मदाय में भीनाची महाराज की नामा प्रवास की सम्मदाय में भीनाची महाराज की नामा प्रवास की सम्मदाय में भीनाची महाराज की असार स्वास की स्वास प्रवास की सम्मदाय में भीनाची महाराज की असार स्वास हो है।



Agareband Bhairodan Sethin Jain Charitable Institution, Bilaner श्री अगरचद पैरीदान सेटिया जैन पारणाधिक मध्या, संस्था–भवन, चीकृतिर



भनान तपता पति चिद्लयन् भरयार्थसृद्धासयन् । भ्रा तान् सत्त्वयदर्शनेन सुखद्धार्मे मदास्थापयन्॥ झानालोक्तियशसनेन सतत् भूत्रोक्षमालोक्त्यन् । श्रीमदुमैरसदानमान पदवी पीठ सदा राजताम्॥

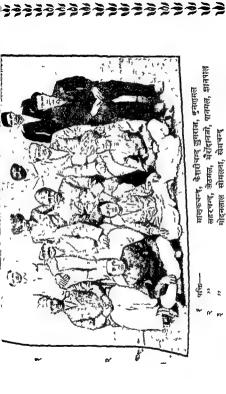



# श्री त्रगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर

# संक्षिप्त वार्पिक रिपोर्ट

( वारीय १ जनवरी १९४४ से ११ दिसम्बर तक )

छन् १६४४ हो समाप्ति के माय हमारी मस्यामी वा इब्होमवा वर्ष पूरा होता है। हत दार्प काल में इन सस्यामी ने स्थामामध्ये देश और समाज में हान बा "रह वनाने हा प्रयक्त विचा है। इन सस्यामी में बालिएक्स कन्यारिक्तल और स्टब्सीक्षण के माथ भाध साहित्य निर्माण और साहित्य साधिय वा काम भी जन होता रहा है। क्यवहारिक जिल्ला क माथ धार्मिक शिक्षा भी इन सम्यामी है। इस्य उद्देश रहा है और इनी उद्देश्य क सनुसार साध-सुनिश्यो तथा महाविद्यों के "क मार्दि दनन का हाथ भी वलता है। इन सब बन्तों का उल्लब्स महोप में धारी हिरा जन्या।

## षाल पाठशाला

रम वर्ष इस दिभाग क करना त परली स लेवर बीधा तक बार क्याएँ चलनी हि हैं। इन क्याओं में दिंदी, कोशी, पर्य, बॉलत इनिहात, मूर्गाल, स्वास्थ्य और वर्षका विषय पनाय जात रह हैं। हात्रों वी सक्या का कीशन १४४ रहा है।

### विद्यालय

स्म वर्ष विशालय में मुनामी वणन की एक नई बच्चा भारत की गई है। रिवर्में
गिर्मो, क्षीकाता व्याज, जमान्य, हुंडो, किंद्र पत्री तथा व्यवहारिक क्षेत्रेजों का हान काया जाता है। इस वर्ष प्रजाब यूनिवर्सिंग को हिल्सास्त्र पराक्षा में दो विशामी पाय हैंग इसा विभाग क अनर्गत हिल्दा सुचख और हिल्दे प्रभावत की प्रमास पत्र वर्ष होता हो है। इस विभाग को भार स क्षण्य सुनित्यों भीर सहस्यतियों को उनकस्थान पर परिजों को भेजनद हिल्दी सस्कृत, प्रशास प्रमास भीर क्याय आपि का सम्मान पर परिजों को भेजनद हिल्दी सस्कृत, प्रशास प्रमास भीर क्याय आपि का सम्मान पराया जाता रहा है।

मेठिया नाइट कालेज

इम वप कालेज विभाग में पजाव मैट्रिक मौरराजभूतानाबाददा 🐃 ए क्लाओं

थी पार्व बतती रही है। एक पारीचार्से युला पर काल प्रतिष्ठ हुए ये निनर्सक तकार्य हुए। मैद्रिक चौकार्स के कालों में २० पान हुए। इस वर्ष कालेज से भी एक्लाजों स्वीवह किन्तु घाणामी ज्ञान मेपुन बी एक्लारोल दी आयमा।

### बन्या पाठशाला

दम वाग्याला में पूर्वन्य पहली स केन्द्र बीबी तक चार क्ष्याए चलती रही हैं। इन बचानों में बचानों का हि ! नवियन स्वास्त्वत, वर्म मूगोल, वाविवा, निवाह और बगाश मादि क्लिमें रूग हमल बगाया चला रहा है। हामामों की छाल माद में सक्या ७ मीद के बीच में रहा।

### मवाज सेवा विभाग

इस विभाग द्वारा समाज मना मन में मभी प्रकार क कार्य किया जाते १६ हैं। इन में में उन्तराज्य साधुमार्थी नेन दिनसारिजी सैन्या के ज्ञाय क्याय क्याय साहिसाब राजना तथा अन्य पाकानार्धी के सावाधन की जरुरस्य जनमन का कार्य हाता रहा हैं।

झान्य पाठमाताका के संयोजन के पंचलक के प्रकार का अगर का कार्य होता रहा है। इस विभाग द्वारा क्षेत्र मुनिश में एवं म श्वनियों के निहाशदि सबसी प्रज्ञमक्हार भीर कारकार्यी साठ कहतों के लिये आग्नेपकरण का प्राप्त सी कारण क्या है।

दम निर्माग द्वाग इस वर्ष ४२२॥००॥ सु व का गन्याद्वारा अवस्थित उस्तर्के निम निम्न सन्धानों भीर क्यन्तियों को मेंन्न स्वस्तर हो गह हैं इसक क्रतिरिक्त निमा मृत्य की ९ २ उस्तर्के भीर स्वरिकाग द्वारा मेंन्न क्षेत्र त

## विन्टिंग बेस ( छापान्याना)

द्य विवास में इन वर्ष महिला म मात भी १ ६ म १ थ तक की ज्योत पुत्तरों का मुख्य कृषा । युद्ध क्या किनावारों के वाश्य इन माल होन का साम भदगति स नवां । दम्यारियों तथा पाणव की क्यों के काम्य कृषण औप किला पुन्तन्ति कुछ वर्षा । समस्य है उन्तर्भ मानोप पाल की है । (१) मारियहचन ११ और भन कम्प्यपुत मृद्ध की मानोच । हो ना सामियहचन वाच भी मानोच १९ और अन किन्यन्त बोल समझ सम्मर्थ मात (६) शेमान् मुद्र केरोदामणी सा मानिया की छाजात कोको (१) दिन्दी काम विवास हमाने आप १०) मानो औ क्या सिद्धाण वाल समझ के मानो माना मानाव हो रही है।

## ग्रन्थालय और वाचनालय

इस वय निम्न निम्न वालाओं की उत्तर ११ नई पुत्तवों संपालय से मार है हीने क गामारिक व्यक्तिक सांकिक सीर देवासिक क्षत्रविक्तार्शक वय भी साती रही हैं और उद्दें बात्नात्व में स्वास करता रहा है , इस वप २२० खररों ज ११६१ पुत्तवें वहने क विच पुत्तवकार्य से बी तथा सन्तालात्व में मान करात्र

| प्रस्थानय में इस समय<br>भादि क्षत्र मिनाकर ६६०६ | दिन्दी, मस्त्रन,<br>पुस्तमें सग्रहीत | गुजराता भेवनी, पत्राकार इस्तितियित<br>ई । विस्ता नीचे लिख भनुसार है - |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| हिन्दी                                          | \$≈\$                                | बायुर्वेद (बैशक) १२                                                   |  |
| काष झौर क्यानरगा                                | 920                                  | ज्योतिय शास्त्र २०                                                    |  |
| इतिहास और प्रस्तत्त्व                           | 988                                  | विविध<br>पार्श १५१<br>भाग्रेजी १६८०                                   |  |
| दर्शन मौर विज्ञान                               | 174                                  | अग्रेजी (६८०                                                          |  |
| धर्म और नीति                                    | 1343                                 | Works of reference 170                                                |  |
| साहित्य और समालो पना                            | ₹४६                                  | History and                                                           |  |
| काव्य भीर माटक                                  | AAS                                  | Geography 213                                                         |  |
| उपन्यास भीर बहानी                               | ३ंद्र४                               | Theology Philosophy                                                   |  |
| জীবন বিধিয়                                     | 122                                  | and Logic 987                                                         |  |

und Logic राजनीति धीर क्रथेशास्त्र 930 Law & Jurisprudence 83 व्यातिष स्वीर गतित 30 264 Laterature

स्पान्ध्य भीर चिकित्सा ש⊃ו 225 Fiction सुगोल और यात्राविवश्य ŧ٧ Politics & Civics EV Science and art of 293

8 कानुन Business&Economics 45 बाल साहित्य विविध medicina 268 8952 157 ( 4 4 ) Science & mathematics 56 सरक्रत 883 Biography & auto माप और ह्याकरण 966 biography 109 साहित्य फाव्य नाग्क चरित्र 488 Industrial science 50 मीर दथा Art of teaching भाषे भाष 138

जर्मन, फ्रेंच श्रादि दर्शन ज्ञास्त 3.3 धर्ने भारत झौर नाति 4३0 पत्राकार भारत प्रच ग्रन्थ 9EY स्तुति स्तोत्रादि 39 ष्ट्रस्तत्तिखित. ग्रन्थ

803

ग्रथ निर्माण विभाग ६म मान द्वावा पाता विभाग में द्ववने वाथ समस्त ग्राथी कारेशाधा इसी विभाग 🤏 बर्भवारियों द्वाग हुमा । तीरवताम्बरसाधुमार्गी नेन हिनकारियी सम्या की दशवर्पीय

18

रिपार्ट लियी तथा सत्तीथिन की गड़ ६ श्रीअंनमिद्धान्त बोल संग्रह के झारनें भाग की बाइलिपि तैयार की बह और बावरवंक संशोधन परिवर्तन कर प्रेमकारी तैयार की गड़ ६

# सन् १६४४ के आय-व्यय का संचित्र विवरस

१६०-२॥-गु सनकन क मकानों के किराय ११६-८१॥-गु तीमी या जैन परमार्थिक क मात बारह कं सम्या में सब हुए

90=7115

१०1] शीमान् लद्दरवदजी मेठिया मे प्राप्त हुए गाज तथा दी जो करणादि में स्वर्थ कर मेदे लिय

डयान

करणाद्म । वच क न क लय १०९) में मानवाद स्वर्गीय धमपत्नो चम्मल नी में मिया में प्राप्त हुए शास्त्रतथा दी सो पकरणादि में

स्त्र वरन के लिय १२००) त्रीकान्तिय भेगेंगनची मा मेटिया स प्राप्त हुण २०० )दात्रशैक्षणेनकेक्षिय

२० •) वार्डिंग के लिय १२ •) सन्ययता में दनक लिये

सन्या में सब हुए ६३ आा। मेठिया ब्रिटिंग प्रेस में ४८] बार्डिंग चाते व्यव हुए ९०० शुमहायता में दियं थी स्थानस्यामी जैनसाय बुरी शीनारकारमाररो

बूरी जीनगर कारमारसा १९) जीमह बीर जनलायन्ती श्रीरायगिहनगर में दिवे १२८॥ जा निविध सुद्रा

वन्यान्ताः । नावन्यः सुद्राः सन्ययता में दियः १४४६) विद्यालय में वतन क १०३६।॥ सान पाठनाला में बट्टाली कन्या पाठनाला में १२७८॥॥॥ सेडियानास्टकालम

६६२॥॥ देइ मॅरिय में खर्य हुए ७४७८) मरियालावप्रेश में पुनतक व सतावार्यत्र भादि में ७४॥) सब जिजली तथा पत्र का १२६७) कमवादियों को सहगाई

भस्त के दियं १०१८ प्रस्तुत्व श्रव ८४११३ महानी वी मरम्मत में

 ७५८ क्लक्त्रे के मध्येन का ता २९
 स्वित्यक्त १६४४ को नवा की न्यांक ट्रस्ट बनवाया उल्में हराम रिजन्त्री व एर्न्स की कीस के सव हुए

# सस्या की कलकत्ता स्थित स्थावर सपति

# नवीन ट्स्ट नामा

थी सेठिया जैन पारमार्थिक मन्या ने सस्यारह महोदयों नेमन्या हे न्यादिन्य हे नियं क्लक्ने और बीहानर में स्थावरसपित्रहान कर बत्तवन्त्रभीर बीहानर में उनकी लितापनी कर दी थी। बलवने की मपत्तिके अनुग अनग त'न डाइस आह सेट्नमेन्ट्र र्शिस्ट3 क्राये राते थे। किन्तु उनमें कुछ कमी सन्मृत कम्पन्य पर महादूर्ण से उन्हें रह वर दिया एन सन्या के न्यायित्व क लिये उनक शहर ता॰ २९ क्लिक्स १६४४ तदनुमार मिति अपसोक्र सुदी ६ स० २००९ सनियप हो नीच निया सरस्ति का नदा बीड भाए रूट जावर उमनी सवरत्रिन्दार बतदना है दनम में रिक्टी हरा दा। उक्त मदीन बीड ब्राफ्त ट्रस्ट के ब्राम्मस सेविया जैन शामार्निक सम्या है क्टनान में रिम्निनित्त तीन दुम्दी है---

१ थीमान् दानगैर संड मेर्गेशनता मेरिया

२ , बाबू जेउमनजी संडिया

३ , , मायनचदनी सेटिया

उत्ता शेड के बतुमार ट्रिटवों की सकता है तह गराहे में इस्ट क्रेम क्रमधीन वेमा पा व व्यास्था के लिये जनश्ल कमेडी, य भ्रहारीण क्स्य त्या मन्यवस्थातार शिष्या व। व्यवस्था स्थापित की जाउँगी एवं बवस्तर व्यक्त दिशे तिश्म उपनियम नियारित किये आयेंगे ।

## कलकरें। की स्यापी संपत्ति

१ महात न १६०-१६०।१ पुराना चीना बादर

१ सराग व ४ ४,७६,९१ और १३ काम कार्यक्रास्त वदाव १ ३ मीर १२४ मनोद्दराम स्टीट

नाइरदान स्ट्रान् १ महाग न ६ जहननचेन सचा ११९, १९२ १९२ भी ४ चौर ११६ देनिंगस्ट्रीट मा दा तिहाई हिन्सा

ा दो तिहाह १८००। नीट-उक्त न्वसतनन भौर वेनिंग स्ट्रीटका ग्रह निग्द्रिया निर्मातन बार्यु जेटमलानी नोट-उस नक्षता गणा को निया वह नवीन दुन होई है की एक तिहाई हिन्सा मा भारत्या न सन्या २००० ता १६ ७ ४ = को सन्या ने सरोदा है। व्यक्त भिन्न में सन्याका दो सिसर्य ता १६ व ४० २। उ हिन्दा है और एर निर्देश हिन्दा शीमान गोफ्न हा कम्मकरण समाहा हो। स्वाहित है है है -हा है मार एश व्यवस्था । कल करे का उक्तर था वस मास्ति के हिन्त के हो स्थापन में मनसाला का कल करे का उक्तर था वस मास्ति के हिन्त के स्थापन की नीचे विश्वी

म्यावर मवस्ति है-

### धीकानेर की स्यावर संपत्ति

मान्यस अक में पहनी मिनन में नृत्यान के दानों तरह के दानों दी राजनाने मीर उन्हें नोच के दानों तज़श्र मन्या में जा दिश हुए हैं व स्व दानी स्वयान-की मेरे तज़ी मिन्या के निर्मों हैं और दत्या मन जनते बाद या सनव बना हुमा है। दोरानवानों तोहुल दराज २२=॥ है। बीरानवानों के उत्तर शीसीनन मन्यादों है।

ना -इन महत्त्व से र ग्रामण्याश के बन्धान महान के नीवशास्त्रताना(निसही इत्यत्र १६६० है) वह तीन बाग में मादी बाग १६ आहे. द्वारत के सत्या में मही दिव हुए है। वह, त्याना तथा तहान वण मध्यत्वत्वी मेतें, त्यानी मण्या कि निवा है। तद्यान और दार्थ वार्वों के द्वारा व्यवक्त साथ वश्य को हुए हैं। ३-महान एक उनुष्य दरवाने का चीती समेत निसरी दराज ३३ वाा है झीर लो ट्रगरों की गला में बाक है, मोती, मोलु व गोलु टकारा से स १६०६ माह पढ़ी ई सा १६ जनगरी सन् १६०० इ नोरारीश और उसभरलायक काग्रस दो मिनेस आसरी इसारत बनवाये दशने बाद शिस २००१ मिति प्रथम नैन्यदी ६ ता ६ मार्च १६४६ को मस्थापर महोद्द्रय न सम्बा क इस में नान्यत्र लिक दिया और तहसीस माहनाठी में शिन्स्टी परादी। सस्था के आम इस महाग न एक बनान क लिय भी राज्य में इस्तान्त कर दी गई है। इस महान के स्नास पाम इस प्रशाद है- महान में प्रथम इस्ते ही दाहिना और घना टटांग (वित्रहाल जीववानी मनुराज) वा घर है, वार्ट और इसारी टकार वा घर है, पीक्ष क तरुष प्रामुनाइ का समान है और समन गली है।

नाट-इक्त इत्तरता एन यौकानर दाना अगद का स्थावर सर्वात एक हा सहथा (सिडियानैन पारमाधिक मन्द्रया) वी है। घन उनकी सुख्यान्द्राक लिय यह धाधान्यर है कि रखकत मीर बीजानर का तक सर्वात की प्रकाल एर हो ट्रम्ट कमेटी क प्रभान हो धीर एर स निवर्षों क प्रभान उनका नियम्ब्रण हा । धत्वत् रास्थापक महादर्भी का विवार है दि कोन्दी और सेन्या लायक्ष्री के मरान का बोकार राज्य में कराह हुई ता «च्य ३» तक्षम्यर १६ र ३ का रिजिन्ट्यों का प्रविद्याद्वात प्रधिकार के ध्युसार सहद क्षम्या की बीजीर की क्ष्मिक काय ट्रम्ट डाइ बनाय जाउँ धार उनकी शाकानेर राज्य में राजस्त्री करा दी जाय।

## मेठिया जैन ग्रन्थमाला का बकाशन

भिन्या जैन मायमाना में थी जैन सिद्धान्त थोल समह क माठसान सोलहानती, माईत प्रत्यन, जैन सिद्धान्त श्रीसुरी, मर्द्धमानारी थानु स्वावना रानेक्यनीच्यी मुक्ति-समझ उपन्यातानक मुक्तिकार सार्व भागकिक स्तावनमान प्रवस्त किंगीय भाग ग्राविक्तान, गांववरता के तीन मान भीनात राज्य नेमान प्रत्यना वारक सम्बद्ध अस्तारस्त्रासकी, प्रवास बीत रा योशङ्का त्रवुत्तक रा थोगङ्का, सामाविक वामाविक मत्रा वास्मावी स्तावर स्तावर स्तिक स्तावर स्तावर स्तावर स्तावर स्वावर स्तावर स्

> पनाः- श्रारचन्द् मैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक स्रया धीकानेर(राजधूनाना)

Agurchand Bhairodan Sethia Jain Charituble Institution, Bikaner

|                              | क्रा कार्ल प्रकाशन का स्थान था।<br>कामनेहरू तमिति | श्रीर स २४४६                         | 当れたる 計 2010の                                           |                                                                   | खानचन्त्र मंदलाल वनाल<br>श्री मुल्लिस्मल जैन मोधनमाला<br>इन गेरोड, बारेबा, श्रीर स |                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| प्रमाण गन्यों का संकंत व्यंग | ग्रायक्तां और उसका गार्व                          | टीकानार-माथयदेवसुरि<br>विस १०७२ १९१४ | शिकाकार समयदेश सुरि<br>वि स १००१-११३४                  | नीकामद्वार मञ्जूष्य                                               | ा इम्बन्द्राचार्य<br>त्रा इम्बन्द्राचार्य<br>वि स १९४४ १९०६                        | गी विजय राज द सुरि                                          |
| प्रमाश                       | मन्ध्र नाम, भाषात्र कार्ल                         | मत्ताप्रदत्ता मतस्य या सूत्र स्तीक   | मूल प्राहृत, दाका पट्टा<br>झातुतारोवनाहे झझुसरीयपाति ह | सूत्र सहाक भूल भारत<br>शीका सम्बुति<br>ब्रान्सीगद्वार सूत्र सन्धि | मूख प्राष्ट्रत दीका सम्प्रत<br>प्रतिभाग विन्तामधि<br>सम्बद्ध भाष                   | मान्द्रा राज्<br>स्रोत्रियात हा <i>ज</i> ्द्र कीष (खात भाग) |

펿

संकेत

धी वन स्थानकताती जैन कॅग परन्त बच्चहे शा त २८४६ २४६४

વિ ક્ષ ૧૯૯૧-૧૬ક્ષિ મતાનવાની ખી સ્ક્રવન્દ્રમી મફારાઝ વિધ ૧૯૩૬-૯૯ વૈશાભ

प्राह्त से दिन्स गुजराती मौर मनेजी

प्राष्ट्रन म मस्टान भट्टमागवी क्षेष (पौचभाग)

म् मद्रम

म्राप्ति जि

| मकाशन का स्थान व समय<br>थी मनतुष्माई गरेबाड, भदमदायाद                        | शी मनवदस्तुरि प्रत्यासाला षद्धा<br>उपानन दीकान, शेर से २७४८<br>मामोद्य समिति, शेरम २५४२                    | भागमस्य समिति,वी। स २४६३          | माणिकपत दिगम्बर जैन प्रस्था कि  | पण्यहें, बीर स चच्च<br>मागमेदय समिति<br>वीर स चच्चच                                    | थागमोद्य समिति<br>वीर स २४४३ २४ <b>४४</b>                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कावा                                                                         |                                                                                                            |                                   |                                 |                                                                                        |                                                                                                                               |
| (२१)<br>ग्रन्थ फर्ची थीर उसका काल<br>हरियसी (वडी शताच्दी)<br>शरितार-जिलसतूरि | शीमस्येत ग्वज्ञी महाराज<br>वि १८ वी श्व वी शताव्यी<br>टीकाजर रोखाकाचार्य                                   |                                   | धी दववेममुरि, ति १ वर्षी सतावती | निर्धेत्किकार भद्रवाहुस्वामी<br>( बीर की पदबी दूसरी सतान्दी )<br>टीहाकार मत्त्रयागिर   | ं निश्चेतिकार भीमदवाहुत्वामी<br>( भीर क्षी पहबी दूषरी सतान्दी)<br>टीरागर हरिमदगुर ( इंडी सतान्दी)                             |
| प्रस्थ नाम, भाषा व काल<br>मध्य सम्बद्ध<br>युषि (ते ता १०८०)                  | मानस्तरभूते प्रजन्ता ब्रिक्ट्<br>महावाद, वि.स. १५७६<br>मावाता तुत्र सनीक मूखप्राकृत<br>दीना तत्त्वत से ६३३ | नाषुत देव पश्चया में दूसरी पश्चया | भाषाभ्यवति, सस्कृत              | भावस्यक हुन पूर्वभाग सहीक<br>भूल मीर निश्रीक माइत,<br>शीका सस्हत<br>मानस्यकतत्र एके को | गुरु भोरे नियुक्ति सामून, (भीर भी पहली दूसरी सामान<br>शिस भी पहली दूसरी सामून,<br>टीमा सस्कृत<br>टीमांबार इरियम्बारि ( छुडी स |

|                 |                                                                                                                                                                                           | (33)                                                                                                                                                       | and and                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मात है रि       | मात्रयक हरिभगेय टिज्या मस्ति                                                                                                                                                              | मात्रयक हरिश्मीय टिज्यस सस्कृत मलवार मञ्जीय नी देसच प्ताप्ति                                                                                               | देवचन सारिकाई अने पुरंतराजार<br>कन क्वादे वीर स २४४०                                                                                   |
| E 15            | धा यात्मित्र विज्ञासम्य गुजरात्री प सुक्ताक्ष्यो गय्ती ( रीग्र<br>ज्ञातप्रवश्य सूत्र (दो जिला) समेत्र निर्माण सा नीवायपुरुतासी<br>नेन देनात्र प्राप्त त्रीतासस्त्र वीवासः ती शास्त्राचा ( | अप शतिसर विकासम् ग्रनशतो प सुन्दाश्मी गर्या (रिम्पन )<br>जगतन्द्रसम् (दे नियम) घोष्ठ निर्माण पर्याप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थाप । से । | एम के सम्ह माण्सपुर फहमदाबाद कि पो फेट्टर<br>देव्यन् खालामा है जैन पुरन्त द्वार<br>एष्ट बस्के नीर सा १४४९<br>सन्नाम कई असमी बास सर्थित |
| उस (क)          | नृशा नार १९९८ ज्या ।<br>उत्तराभ्ययत राष्ट्र सनीय मृत प्राधृत<br>दीवा तत्त्वत वि स १६४४                                                                                                    | टीकाकार तीवमञ्ज सम्मोणज्याम<br>(साह्यदृषी याता थी)                                                                                                         | विशेष द्वार प्रमाणका समिति।<br>वीत्र सा १४४८ १४४१<br>० १००० व्यव सम्माणका मीत्रावेद                                                    |
| उत्त (ह)<br>बया | स्वाप्त भाग होता हुस्तिभित्त<br>इत्पास म्हताल दून संभिष्ट<br>सन्न प्राप्त हो स्व                                                                                                          | हीक्एकार भागमत्वापूरि<br>(भिन्ने १ ७२ १९३৮)                                                                                                                | श्री संस्था जन म चन्ना नाना न<br>भ्रामसंद्य समिति<br>बीर स दघर ५                                                                       |
| उपा (म.)        | उपासक्ष्यात सुत्र(भ्रष्नेका मनुशर्)<br>उपासक्ष्यात सुत्र हस्तविस्ति                                                                                                                       | দানুবাইক ए দক হুৱালজ স্থানিল                                                                                                                               | ा था। रत स्वायनेरा विभिन्ति ॥ प्राचीम<br>प्रमुप सस्द्रत सायनेरा विभिन्ति ॥ प्राचीम<br>प्रसुष्ट भणार ) याशनेर                           |
| त्र             | अनमाई (मोपवातिक ) मुग                                                                                                                                                                     | टीकामार भभवदेवसुरि<br>(कि.स. १०७२–१९३६)                                                                                                                    | ब्राममोद्दय समिति, बीर स १४४१                                                                                                          |
| मृति            | मूल प्राकृत दारा परदूर।<br>श्रुपि मण्ल गुर्मि मूल प्राष्ट्रत                                                                                                                              | धमयोगमूरि टीरारार ग्रुभवदनगथी                                                                                                                              | ्री जैन रियादाका डोशीवार्गानी पछि<br>अद्यक्षश्रव वि.स. १६४८                                                                            |

अहम्यावाद वि स १६६८

मनुवादक मास्त्री द्रशिनक्र कालीदाम

रीका धरक्रत मजुनाद गुजराती

| मकाशन का स्थान थोर समय<br>माम्लोदय समिति<br>थीर स २४ <i>४</i> ८                     | धी नेर्याद्रमत्त्री नेटमखत्त्री मेहिया बीकानेर<br>बीर म. ३७६५<br>धी नैल घम प्रमाहक सभा भावनगर<br>बीर रा २७४३                            | भी भाजारम श्राम प्रसासक मञ्जत<br>पादर (जुन्दात), बीर स १६७५<br>भी म स्वाम व थेन पुस्तक प्रनासक मञ्जत<br>रीजम मार्टन क्षाप्त मोर्टस ४४४-५५४-६<br>मारमान्य स्वाम, मोवनमार<br>वार स २४४६<br>पुस्तम द्वार एक क्ष्में |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (२३)<br>यन्यकता और उसका काल<br>विद्योक्तम था म्बन्नहुलाम<br>। वध को पत्नो क्षान्तका |                                                                                                                                         | पीदवे दसारि<br>हार महत्वामि<br>डी यतान्दी)                                                                                                                                                                       |
| प्रस्य नाम, भाषा द काल<br>दीव मालि, युरु प्राष्ट्रत<br>दीका सन्द्रत                 | वर्षे पर्शामुरी स्वार आग मण्डत्त्र<br>भाषानुसार श्रम्भ (दिन ६ = ०)<br>(१) सम्मायगडि (म्री प्रहर्म) समीक<br>(२) सम्मायडि सन्दर्गास्ड (३) | <sup>क</sup> पुरस्ती भन्नार्<br>वीश स्टक्नि, दी भन्नार कोश्व<br>वीश स्टक्नि, दी भन्नार स्वित<br>विश्व मान्य भन्न द्<br>पूर मान्त्र नीन सम्ब्र<br>दीन सस्युन                                                      |

|      | होसलाज सुगायद जैन नया बाजार अञ्जत्त<br>बास स दण्डक         | द्रीय है १८६२<br>दीर से १८६२                                                                                                           | कागमाञ्चय यामात गार ६ ६६६<br>मीता प्रेय गोरमपुर<br>बि.स. २० भ                      | काल्स सिनक प्राप्त थायायना<br>स्त्रवर्णाल अहमदान्तः वीर से ९४४४ | नैशोष्टान नी जन्मन नी सिटिया थीनानेर<br>बीर म नण्डध | शीजन पम प्रसारक सभा भाषनगर,<br>बीर से २.४४ | <i>રાસગામ</i> ઘ <sub>હ</sub> દાત <sup>ુ</sup> ન ઘોત્રીયત્ર<br>વારસ ૧૪૪૨ | नी हित्तक्कु थारि मन्त्र रतमाम                                              |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (48) | शताय गर्नी ती रत्नव दत्ती स्वामी<br>(ति स १६३६-१६६८ वैशाय) | उत्तान्यस्य मीरिनमधिनम्पत्ति भागत्ति । प्रायम् होस्सिस्य हुस्साम् नान्तास्य महास्यस्य नाम्यस्य ।<br>महास्यस्य नायस्य होस्सिस्य हुस्साम |                                                                                    | मूज रत् <i>थे फ़ानतुरि</i><br>मनुनादर ती दिलक्तिनयका पंजाती     |                                                     | गौतम शुभ                                   | मुन-मनामगने भीरतन्द्रनी हममी<br>(मिन १६.६ १६६८ वैमास)                   | ⊥<br>प~दनगडा (गरी बग्नुमती ) िि । पूत्रक्षी पग्नहरनाखन्नी महाराज क्टब्स्समन |
|      | क रख शकानि हिंगी<br>वीर स र ८६ ६                           | चनवाद प्रशास महान<br>गुनशती मनुग" सहित                                                                                                 | गवद्यातार प्यक्षा प्राकृत<br>गीमद्भगयद्गाती [स्म्बृत] साधारण<br>स्माता त्रीका स्मी | गुणस्यान मनारोऽ[सस्यारा दि मुणस्य राज्यानीर<br>माजस्योति गुणस्य | भौदत्व गुणस्थात का थानका हिन्दी                     | गीनम कुष्णर प्राकृत                        | बतुर्भात्मा पाग्माता मुन सन्दुर्भ<br>यार'या है द।                       | म दनगल।(गत्रीवपुमती) ि-(।                                                   |
| 1    | क्रिंस्ण                                                   | ন্ধ                                                                                                                                    | गचन्द्रा<br>गोना                                                                   | A.                                                              | धुल भी                                              | 宇                                          | G.                                                                      | ू<br>बंध                                                                    |

नीर स १४६२

(ति स१६३२३० • माष्ट्रमुक्ता ८)

मनुगदक मुनि थी मभोलक्ष्यषिथी महाराज ग्रन्यक्तां और उसका काल ( निस १६३४- ) ग्रन्थ नाम, भाषाच काल क् रोमधरी सस्कृत टीमालया न दश्रीति मून प्राष्ट्रत हिन्दी मसुनाद सब्हित मनुवाद सहित

एजी बहार्न्स लिलि। भुखदेबसहाय ज्यासाप्रसाद

पक्ताशन का स्थान भीर समय

थी जानकीमाय कान्यतीये, सस्कृत नियालय

जीहरी गहेन्द्रगड, भीर स २ ४४४ ६

निवेदितालेन न्लवना, १३१२ ब्राष्ट्

टीकासार मौर } योगुरुनाथ विद्यानिधि मनवाटक } टीफाक्रार उपाध्याय भीशास्तिषद्रमधी नेय महामहोषाञ्चाय शीम् प्रमादास मनुवादक

देवनद खाषभाई जैन पुस्तमोद्धार प्रज्ञ बन्चहै, बीर स दवचब कालभाई जैम पुस्तमीदार पष्टबन्धहै, नीर स २४६२ वीर स २४४४ (शी मास्मारायओ महाराज)

भी विजयानन्दसुरीक्षर

अन तारकाव्यां, विष्यो भिन म थावती, हिन्दी मुगर्द मोर जमारव

टीकाशार श्रीमलय्दीगरि

शिवानीवाभिगम सुत्र मूख प्राष्टत, वीकासस्ट्रम(विमयस १(६०)

री मा-मस्कृत

अम्बुद्दीय प्रश्नसि (ब्रो भाग) मूल प्राक्रत

शीश्वेतास्या अन्नॅाप्र 🖪 सम्बह्न, वीरस १४६३ शैन प्रन्थ रस्ताहर कार्याह्म वस्त्रहे, वि ॥ १६ = १ मी भारमान द जेन महासभा भ्रम्बाला, थी मागमोदय समिति

परमध्त प्रमावक मंदेल, बम्बइ मीर स २४४६ मूखकत्ता श्रीगुभचन्द्राचार्य [नवीं शताब्दी]

नीर से १४३३

म्रास्क ५ पश्रातास्त्र माकनीयास

मून-प्राह्मारीकासास्ट्रम्(विस १९९) (विस १० ३२-१९३६)

टीवाकार श्रीभागयदेवसारि प गोपालदासभी ब्रीया

जैन सिद्धान्त प्रवेशिका हिन्दी इति।थर्म कथा(कायाधम्मक्रहा) शानाणेत्र,सस्कृति हि दी मनुवाद

| prepret all full 4 full and a prepret of the all a real and a present of the sea and a present o | साशिकवन्त्र रितफन्त्र अस्र सम्प्रस्ता स्तानाः<br>हारायान सिर्माव प्रमाहे वीर स ९४४४<br>जैन रेसै प्रमासक म रा शाननगर | स्त्रम् सामार्थं अत पुरन्तादार पण्ड समार्<br>युवार् सासामार्थे जेन पुरनारोज्ञार पण्डमहण्डे<br>कीर स                    | केत शासमामा कार्यात्रय वै.क्षिम वाण एसादीर<br>वीर न ०४६२                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (94) gra 451f ult under 1814 gra 451f ult under 1814 [9, [hu + 1, 2, 1, 1] t b quegra Augusuld higher-a granisal [Aunis]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | [में स १९४४१९९६]<br>मृत्रस्तां ग्रम्थनम्भितिरकी प्रथमगता री]<br>तिर्मित्तकार अस्त्वहृत्यानी शिवाचे प्रवित्ते प्रवित्ते | भरप्रोमिशक हरिकरार्थि (द्रमे सतन्त्रि)<br>ब्रामुबद्द उपाध्यायक्षी भारमासभी महाराज<br>[िस्वभन ] |
| (९६) प्रमास महाव ब्रह्म क्यों और ज<br>इत्यां सूर्य (क्यों महाव व्याप्त क्यों और ज<br>सूत्र स्वाप्त महामहत्व क्यां क्यां क्यां क्यां<br>साम्य स्थापीयम मुग्त हिन १००१-१०१२<br>स्वाप्त सुन्या मीता स्थापीयम मुग्त हिन्द क्यां सुन्या स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (दन्य गण में में पाचर्य पर्णण)<br>दिश्राचनार प्राप्त दीव सिरिय<br>१-४०-१५ माना वाप्तानी न                           | गुक्ता कि स्पृत्याद भाग ४<br>इस पहराम (प्रशासक) माध्ये<br>इसपैतालिक सुत्र मून स्पेर                                    | द्याप्तरस्य द्याभाषां वर्<br>स्याप्तरस्य द्याभाषां वर                                          |

```
प्रमध्त प्रभावक मदेख बम्बहे,
                                                         प हीशलाख हेमराज जामनगर
                                  नीर स २४३३
                                                              विनम्विजम्तीमहाराज(१०वीं १८वीं सताब्दी)
       मुनि मोजसागरजी [ सोलहर्गे मताब्दी ]
                                       भनुनादफ-प टायुनदत्त शुभां ह्याभरणानाय
                                                                                            मनुरादक-प हीगलाल इपराज
                 द्रव्यानुयोग तर्गणा संस्कृत,
                                                                          ह्व्यस्ति प्रकास, सस्क्री
                                                                                                     गुत्रशती मतुवाद सहित
                                                 हिन्दी मनुवाद राहित
```

द्ववद् सालभाई जैन पुरतकोदार एड, बनाई % जैन साहित्य प्रसार क कार्यानय द्वीरावाग गिर्मात्र यन्बर्ड,वीर स रेप हे भागमोद्य समिति कीर स १४४६ मीर छ २४४ भ At B 3 0 % 0 क्रिकार मुनि नदाचार्य (वि ९९वी शताब्दी) हिन्दीशकाकार-यायू सूरजभानु ष्टील इरिमदम्दि ( छडी शताब्दी ) भी नेमिन्द्र सिद्धान्त चकवृत्ती

धमेसमहासम्बन्धि स १८११] उपाज्यामधी मानिक्यमो

इ-यसम्ब, प्राह्म, हिन्दी

टीका सहित

माग्रिकचद्र दिगम्बर जैन प्रन्यमाखा समिति घम्बहै. प्रात्मात्त्व शेत सता भाषत्रता,वीर स रेडरे र भागमोद्दम समिति, मि स १६८० यीर स १४४६

द्वदासक-दामाध्यम्य [बीर की १० वी शताब्दी]

प्रमेस्त्रप्रकृष्ण[विस् १९७९] श्री शान्तिसुरि

थ्वेतिम्बुप्रमस्य सम्बत

माहम्भीर सभा मावनगर नीर से १४४४ मात्मनीर समा भावनगर, वीर स २४४४

> शीयगोतिनय गर्धा १ ज्ये १ दर्नी सत्ताब्दी। क्षीयशोतिजय गयी[१ और ६ से सतान्यी]

> > मभप्रमीप संस्कृत मयोपदेश सस्क्रेन

भी दवनेमसूरि(वि दमवी सहान्यी)

टीकान्स भाचार्य श्रीमल्यशिरि

मूल प्राफ्त, टीका सस्यक

नशेसुत्र मदीक मयसक, प्राप्टिन

| प्रकाशनका स्थान मीर समय<br>शी शालानर जैन पुस्तक प्रशास मध्य देहेंचा | बीर त २४४२<br>देवच्य साखामहे जैन गुजामोद्धार दक्ष सम्पर्ध<br>बीर छ १४६२ | बागमेर्य समिति<br>शीर छ २४४८                 | राजा बहादुराहाला प्रकृष वहायती "पाराप्राप्तर न नाता<br>बहादुराहाला प्रकृष कर र<br>बहादुराहाला प्रता परिकास है छ<br>बहादुराहाला कर परिकेट<br>स्वास कर परिकृष है है<br>अने अने परिकृष हो कर है है<br>ग्री ते अने परिकृष है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (१८)<br>प्रमाम,भाषाच् काल प्रत्यक्तको और उसका कार्ल                 | मृत्यनां दयातम्।<br>टीकामा यहोदेव उपान्याय                              | ઢી કા છા દ—બી વ જાવૂરિ                       | दीला तस्तुत । महाता, क्योपकां कथारीका महाता स्वार्थ स |
| ग्र-थ नाम, भाषा व काल                                               |                                                                         | श्रीकृतसम्बन्धान स्थान स्थानसम्बन्धान द्वासी | दीमा तरहण<br>निता पहुर क्षात्रा मा<br>निता पहुर क्षात्रा पहिला<br>न्यापान्न क्षात्राम्याप्त्रा<br>स्याप्त्राम्य (पाण्याप्त्राप्त्रा)<br>न्याप्त्रीय (पाण्याप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्रप्त्र                                                                                                                                                                                                                                                   |

नन नन निर निर्दा निर्दा स्थाय की

मृल-प्रामुख टीमा सस्बन्न पनसम्ब ( नार भाग) सम्मानका (यज्ञावना) न्यायत्रदीय, हिन्दी

टॉक्शकार-माचार्य शीमलय्गिति

सान्दियरन द्रबारीलाल न्यायतीर्थ(विद्यमान)

(38)

मूल प्रकत, रीकासम्कृत

टी राकार-माचार्यथी मत्त्रयमिरि

मुलक्ना थीच इपि महत्तर

पच प्रतिमम्

पच वस्तुक स्वोपक्षश्रीर पंचासक मृत प्राकृत सन्द्रन मूल प्राकृत

टीका सम्भूत

पचीस बोल काथोकड़ा

टीका खोबभयदेवतृति[वि १०७०-१९१४]

थी हरिभद्रपृरि [मि झंडी शताब्दी]

ध्याहरिगद्रमृरि [विश्वडी सताब्सी]

परमाहम प्रकाश

मुन-प्राफ्त दी मा पस्यत

मृनकार-योगीन्द्रवेब,

भाषा रीकाकार-परित दोखतरामजी टीमा कार-मझदेन[सोखहनी शताब्दी]

गी पिगलाचार्य

(रुम्) भर हुत(पचमाजृत्ति)

रिगमसूत्र(पिगहाच्छा-इ भाषा भनुवाद महित

माहि परत्न कार्यात्य जुमिलीया सार्व बम्बई, वि स १६८६ मागमोदय समिति

मिरस २४४४

आवक हीर लात हसराज जामनगर, निस १६६६ था जैम रवतास्वर मिश्र सङल लायब्रेरी, घी बालों का !स्ता चयपुर, सीर से २४६ ४

वेवयत वालगाई जेम पुरतक्रोद्धार पड बम्बर् नीर स २४६३

श्रीजैन धर्म प्रसारक सभा भावनगर, नीर स च भ रे

थीभरोंदान जेटमल सेटिया बी प्रानेर बीरस १४६६ थी प्रसम्भत्त्रभावक भड्डा भवेरी

थी जानकीनाथ समी सस्कूत विद्यालय नीर म ३४४२ याजार कन्बहु,

निवेदिता खेन मखकता

|                                                                      |                                                               | भन्न प्रजी की समह                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| [त्रिम १६३२ १६६८]                                                    |                                                               | प्रकृत्या र काब्र (चार भाग)                                  | 7,4            |
| कीर स <b>्वरूरि</b><br>असिन्नी माण्यक बस्वह                          | [ وول عدد له الأ                                              | प्रमाणमीनामा गर्छत<br>स्मोपः श्रीत सहित                      | 표              |
| वार सरकत ।<br>सारोमात का शकी १०६ भन्नभाष्ट पुना                      | (वि च जरी पट्टी हाताब्दी) मुलिहार नीमाबसुरि<br>-६ केनन सम्मान | प्रतिमाशतर वाषु श्रेपानाच्य<br>मृत्य प्राष्ट्री              | प्रतिम         |
| नी जैन धाल्मान द गमा भावनगर                                          | भागकार राज्यभन्नामार ११० १५ ।<br>                             | रत्नाभरायतारिया टीक्न सिथि                                   | x.             |
| स्वयंत्र क्रांता र                                                   | भी गाविषयामुदि (विस ११०३-१२१६)                                | प्रमाणन यत्तरका नाभवार मस्यून                                |                |
| मृतिसरी मायनगर राग्नी १६१९ इ                                         | भीतियय यम्मीर                                                 | क्रम्याच विरुक्षम (विक्रमी)                                  | पा प<br>बुरुया |
| मनाप रह नर्गित्रदाम यसीविजय जैन म थमामा                              | प्रादेमार अगर्गश मिन                                          | क्षीका-सस्टन्त (१४ १९ ५० ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ |                |
| प्र थमाला सुरत भीर स रेडद ध                                          | मूख ताजित्तरण्यासूरि<br>अस्वास्तर ग्रेयःइस्पुरि               | रिएड विद्युधि मूल प्राप्त                                    | 5              |
| कृत्य यात्यहै वीर सं १४४४<br>स्थावार्ष श्रीमद् विनय्गानासीध्राजी जैन | ती भद्रवाहरूनमा<br>हो तकार भावाय तीमखर्यांगरि                 | रिकटिन्द्रीक भून प्राहर्ष                                    | 14 d           |
| ्री दम्बर हाहाआहे जैन पुरत्रोदार                                     | ग्रन्यकत्तो और उसरी कारा                                      | मन्य साम, भाषा न काल                                         | ,              |
| पकाशन का स्थान भीर समय                                               | (%)                                                           |                                                              |                |

# (36)

श्रीदायद्व बालभाई जेन पुस्तरीयार पेड यम्बहै, नीर स २४४८ दीशकार-सिद्धमस्थिस(त्रि तेरहर्ते मताब्दी) मृतकता भीनेमिचंदमुरी(विषारद्वा शिशताच्दी) प्रकत्त वारोद्धार मुन प्राष्ट्रत, टीका सम्बृत(विस १९४८)

सप्रदृकार-मुनिश्रीउत्तमचर्रनी स्थामी उपाध्याय थी चामारं याण गणी े हीकाकार श्री भ्रमथदेवसूरि (A # 9 . 42 - 9 9 & k) (A) A 9 E 9 O 1 E 10 () भी हेमचन्द्रायाये प्रमस्य समह दूसरा भाग दिन्दी प्रभाषां वाष्ट्रां मून, मूल प्राप्त, ( १७ थोनडोपा सप्रह ) प्राष्ट्रत "योक्षरण सस्रुत ( विस १ ५५) प्रस्तोसर सार्थशतक टीका सस्भूत

मेड भेरोंदाम शी जेठम ख अ सिटिया भी माने। ध्नी मोतीबाख कापात्री १६६ भवानी पैठ

नीर स ३४६०

सेठ करीरवन्द घेवाभाई सुरत,

मापमोद्य समिति,

प्रशस्तिपाद भाष्य

मीर स २४४१

(विस् १६५३)

मानायं,मस्पादर मुनिचतुरिनमम्भी पुष्पिनिजयभी फत्री दूसरी शताब्दी), माध्यकार संघरास गयी क्तमाध्यम् अश्विकार-मखयमिरितया चेममीति मुख एवं निर्मुक्तिकता-गद्रवाहित्वामी ( बीर की भाषारता- हा जीवरान घेलाभाई दोशी (थिस भागपर-गरेरेड) मुहरूकव्यसूनमित्रीक्तमान्य शुर्ध सहित मूख, निर्वेष्ति धोर गाव्य

भी जैन ब्रास्मानन्द् धभा भावनगर,

पूना, सन् १६२८ई

नीर स उपक्ष उपक्ष

हा जीसान घेटामाई सोगी महमदावार, गग एन्ड कम्पनी खारी बानली देहती F 2 3209

शीघुह्म्कर्ण सून् मून प्राकृत गुजराती ग्रन्थार्थ भावार्थ सहित

मुहत्होद्रा स्फ

[ क्षेत्र भाग प्रसाशित ]

प्राष्ट्रत, यूसि सस्कृत

सक्त

Ē

एन ही गुरा एड राम, चौबम्बा सन्द्रत श्यात्र मुराभाई पर्मान्युरय तेश म्नारम, गीर सं ९४३०

युक्तिक बनारस, सन् १६११ है

ड्रेपायन व्यार्त्यातार-शीवद् वाचरपति मित्र

म्यास्त्रमा सम्हत

芒 Ē

रमाराजवारिमा प्रमाणनम् भी स्त्वप्रमम्पी तावालोमाजकासमेशिका)भाष्ट्रम् (मि वादवी रन्मान्त्री)

| राजप्रनाय सुत्र सगक्त                                                 | डाकाकार यामलयायार                                                       | भागमोद्य समिति                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| मुन पाष्ट्रत गाम मस्कृत                                               |                                                                         | नीर स २४६१                                                                         |
| मती रात्रमती हिन्दी                                                   | पूच्यपी जनाहरनाखनी महाराज साहच क<br>ध्यारयानों में मे                   | थी हित <sup>ा</sup> चु शानक महत्त रतताम,<br>बार स २४६३                             |
| रापेयाण, गुजराती (दोभाक)                                              | स्वामी विषयानान्य<br>(सम् १०६३-१६०२ ह                                   | डाव्याभ है रामन्स्य महता महमदावाद,<br>सन १९२९ है                                   |
| सोक प्रकाण संस्कृत<br>गुजराती मनुवाद                                  | उपाप्याय विनयविजयऔ। १ = ग्री १८वॉसगान्सी]<br>मनुगद्ध थावरहीगणल हनराज    | . –                                                                                |
| विपाक्तुत सटीक<br>मुन प्राक्षत टीका सस्कृष                            | टीकाशास्त्रीक्रमय्यंचसुरि<br>[ मिस्र १०७२ – १९३१]                       | मागमोड्य समिति<br>बीर स २४४६                                                       |
| विद्येषावरयकभाष्य शहर<br>टीका-सह्युत (वि.स. १९७४)<br>विद्यमास एकतिशति | भाष्यकतो श्रीभिनमद्रमणि स्नमध्यम्<br>दीश्राज्ञस् सल्जारि शक्षसन्द्रमुरि | न्प्चंद्र भूगभाइ बनस्त्तः<br>वीर स २४४९                                            |
| नेदाम्त परिभाषा                                                       |                                                                         |                                                                                    |
| पगहार सुत्र,मृत प्राहृत्त<br>दिन्दी मनुत्राद सहित                     | हिन्दी मनुरादकन्त्रीयमोत्तक्षयिषी<br>(निम १६३४                          | शत्रात्रहरमात्वात्रुपदनतक्षय ज्वात्वाप्रसाद<br>औदरी महत्र्यमः, बीर स <b>ः ४५</b> ४ |

의 함 필

|                              |                                                                                                                                                                        | (∦%)                                                                              | 1                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ا<br>د <del>کار</del><br>د س | ग्र-थ नाम, पाषा व काल<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                          | ग्रयक्षत्ती और उसका काल                                                           | मुकायान का स्थान मार्सम्य<br>जीमहिक्य जैनकाख भग्र वीकाभ              |
| में भी                       | પ્તારા મુખ્યાં મુખ્યાં કર્યા કરિયા<br>તુવા માર જ્યાં તુર્વા મુખ્યાં કર્યા કર્યા<br>દ્યાં કાર્ય મુખ્ય મિગુષ્કિ તિવા<br>દ્યાં સુત્ર તિણી જ્ઞાં કર્યા માર્ચ્ય પ્રાષ્ટ્રત, | बितुषि गर नीमझ्यपुरमामी<br>द्वीत्रांक्षर जीमनामीसी                                | सरील क्रमताच प्रमर्गात्<br>सिम १६८२ ८४                               |
| E                            | टीका हस्कूत ( दवा भाग )<br>शान्तमुशसम् प्रथम दिनीय भाग<br>मून सस्कृत वित्यम युक्तामी                                                                                   | मूच रम्ति-प्रयोध्यायः शिनिस्यविज्ञय ती<br>द्विषयर मात्रोज्ञ शिषाद्याकः कार्गाध्या | ध्यों जैन धम प्रमारक मधा मायनार<br>विमे १६६ ४-६४                     |
| शास                          | त्रिम १५९१)<br>बाह्य दीपिना "यास्या छिति<br>सस्कृत                                                                                                                     | नर्वत्रस्य का प्राप्तस्याथ मार्गाथ मिर्ग<br>स्थार शासार ती समृष्टक श्रीसोसनाथ     | तुक्ताम आत्मी दिन मिर्नेयमान( द्वेम<br>२३ शत्र आदलन बन्दर तर् १६९६ ई |
| सिका                         | থাংড ক নার বিধাসন                                                                                                                                                      | पूरुक्षमा अदाहरतालानी महाराज साद्वेन क<br>व्यास्थानों क माधार पर                  | ती (हताम्ब्यायक भडण राजापन<br>वीर्स १९४३                             |
| ži.                          | गद्रतिषि प्रश्च स्वोपनप्रतियुक्<br>विस १४०६]                                                                                                                           | ક્ષી રસ્ત્રમધ્યસૂર્તિ<br>(વિસે ૧૮૬ છે–૧૮૧૭)                                       | પ્રાપ્તક ફ્રીપ માત્ર ફમારાય ગામનાપ<br>વીર છ. ૧૯૪૧                    |
| भाद्र प्रति                  | दम् सूत्र)<br>सन्दर्                                                                                                                                                   | रीक्षकार औरत्नदानस्मृति<br>(वि. म. १४६७-१४१७.)                                    | द्वयुत्तात्माह भैतपुरम्भेदाएक भवतीवाजा<br>बच्चहै थीर स २ ८०५         |

| शन प्रसास्क मंडल बस्बहु,<br>विसाध्हा<br>थी गैरींदानत्री जेत्सलओ मेरिया मीक्तने | नीरस २४६ ६<br>राजकीय मन्यमाला बन्बई, सन् १६१६'ई | शी परमधुत प्रभावक मेडल बम्बहु,<br>धीर स. २४४१                                    | भागांचय सामाय,<br>बीर स. १४४४<br>धी जैन महिषि सेवा सिमिति सोनगड<br>सावियावास. वि. स. १६६७                | ग्रजात प्रातत्व मदिर श्रहमदाबाद,<br>मि से १६८०               | हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाप,<br>पि स १६८४ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| मुबक्ता—बाचकमुक्य थीउमात्वाति<br>टीकाक् भीइरिम्ब्यमुरि [छुठी रुताब्दी]<br>हो]  | प सन्दर्भाधर                                    | मूचक्ता थी विमलदास<br>मनुवादक-ठाङ्करमाद शर्मा<br>टीकागर शीक्षमयदेवनार            | (वि स १००२-१९३५)<br>धी क्रन्यकुन्दाचार्य [वि पहली यताव्यी ]<br>दीकामार-फस्तवम्त्राचार्य(वि १-वी सताव्यी) | ₹                                                            |                                             |
| थावक प्रजनित, मृत्र प्राहत<br>टीका-सम्हत<br>थावक प्रतिकमण[हिन्दी घोर प्राह्तत] | षद्भाषाचिद्रका,सस्कृत<br>सगीतशास्त्र            | सत्तमगीतर्रागणी, सस्कृत<br>हिन्दी मन्नुषाद सहित<br>समवायोगसूनस्वीतःभूषु प्राक्तत | टीका सस्कृत [विस ११२०]<br>समयतार,मारमः यादि दीका<br>तथा ग्रजराती मन्नबाद् सहित                           | क्षम्मति तर्के प्रकरव्य,मूल प्राञ्चन<br>धीका-सस्कृत [दावभाग] | सत्य पिंगख, हिन्दी<br>विस १६७४              |

|                | मकाशन का स्थान व समय           | भागन द्वान्यासाग्रसमानाम् भयानगर्        | भीर स २४४६           |                                                        | भवछ किसोर प्रेस सम्बन्ध<br>सन्दर्भनाम | ती सेर्रावामधी जेडमलाओं सेठिया बीकानेर      | कीरस २४४६ | शुकाराम आवश्री बान्यहै | प्राहुश्य जानका नियम्बारा अय कालनाव धन<br>सम्बहे स्ने ११६४ है | थी भागमोदय समिति,    | वीर स १४४३                   | थी माम्मोद्य सिनित,        | नीर स १४४४ |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| ( <b>š</b> k ) | ग्रन्य क्रती ग्रीर असका कार्या | यी माथवाचाय<br>मत्वशस्ता थ्री सोमतिखनसरि | 4                    | टाङ्कार् ट्रा। वृद्धावभव                               | றுவில்த் ழீக                          |                                             |           | भद्दोशी दीशित          | ती विजनाथ पचानन भद्दापाप                                      | टीकारार श्री शीखाशाय | (वि इसर्ते शतान्दी)          | टीरारार माचाय थी मखयगिरि   |            |
|                | ग्र-थ नाप, भाषा व काल          | सर्व दशन समह सरहत                        | [ सत्तरिसय टायाशिल ] | मून प्राक्टत (नि.स. ११८५)<br>टीक्स-सन्दर्भ (नि.स. १८५) | सारयतस्य मीयुरो तस्क्षेत              | दिन्दी मञ्जूषाद संदित<br>साउ प्रतिकमण सूत्र |           | सिद्या त की मुदी       | तिकाम्त मुक्ताविष                                             | सूषग=भा(मूनऊनम्बभूत  | प्राफ्टन नी रासम्फुन दिस ६३३ | सूर्यप्रतिसटीक सून प्राकृत | टीना सस्कत |

सिक्य माधु प्र 医衛 節

सकेत वर्षेद ल श

|                                                                        | ( ak )                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रन्थ नाम, याषा व काल                                                 | ग्रन्यकत्तरी भीर उसका काल                                                                                                                                                    | मकाशन का स्थान भौर समय                                                                                         |
| सेनप्रथ (प्रथरत्नाकराभिष्<br>थी सेन प्रथ) सम्बृत<br>(वि १७ वी समाव्यी) | समहरूपो भीग्राभविजय गवी (विजयसेन मृरि<br>की पुढे हुए प्रथों के उत्तरों का संमद्द )                                                                                           | शोदेवनद्शालमांहै जेनपुस्तकोद्धार फड बस्बहै,<br>वीर स २४४६                                                      |
| स्याद्वादमञ्जरी, सस्क्रत<br>(विस १३४६)                                 | थीं मक्रिसेनतृरि                                                                                                                                                             | ं<br>श्रमी मोतीलाल कापात्री १६६ भयानी पेठ<br>ध्रमा, बीर स २५४२                                                 |
|                                                                        | मृख स्वास्मासम् योगो न्द्र,<br>भाषाटीका वेदान्त कविश्वराखाख वादवसय मुच<br>ह। एस समाग्रक्ष्यन                                                                                 | महादेवरामध्येत्रागुग्धेयुप्तेतरत्रयः दश्याता महमदाबाद,<br>विसः १६७१<br>मेरिमानितः स्टम्पी                      |
| फिर्वोसीफी, दो भाग, भ्रमेशी<br>बीर प्रस्त (परनोश्तर समुखय)<br>सस्कृत   | नारनातम करना, सन् 1 व. 1 व. प्राप्त स्वास्त्री े जेसमजार कोटानाज दुस्तीया मद्रमदानाज,<br>(शो दीरनेजयम्दि को मुक्के गर्ने प्रत्यो (पीहरतिजय जैन सायतेस्)<br>के उत्तरी का सन्त | भारमाज्ञा कन्ना, सन् १६१६<br>वेसम्बद्धार कोट्यलाल द्वतीया ब्रह्मवाबाद,<br>(शोहसतिवा केन सायवेदी)<br>बीर स २५५४ |
|                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |

संकेत हैम

**4** 

| के संकेत              | दिस शुन्य में हैं —<br>साहरह, मानारव जसराज्यम, जासारक कृत्रामंत्रम, सुत्रैशाविक निगयप्र<br>सुरुषण्य संग्रहसम्भ मञ्जरारेत्यमें मापि | म्प्रकार<br>सत्य-सेम्प्रिय-यस्तुरीय तर्गेचा<br>प्रमुख्यमा गणकी, निर्मोत्यानु कुक्ष्वनातृत्र व्यवहायृत्र ठावाण्युन ब्यावारीम सुत्र | च्यारास्त्रज्ञती<br>सम्मति तर्के<br>साम्मी में त्याप्यहासाम्प्र, त्रियोग्य्यकशान्य क्षीम्प्रीयास्यक मन्त्रतिष्ठि मान्त्रम्क पर्सा<br>साम्प्राण्या स्त्रीकार्यकम् | सुराकुतस्कनपद्धा<br>क्रम्बनगर्धसा प्यनव्रक्ष, प्रवस्तुक, प्रहम्यास्त्वमृत्र (माधान्नार मीर समद्वर ) नवपर प्रसत्त |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| म्बाध्ययनादि के संकेत |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                       | पूरा नमि<br>सभ्ययन                                                                                                                 | म्रिकार<br>मध्याय<br>माहिक<br>उद्देश                                                                                              | डालास<br>कारिका<br>माया<br>पूजिका                                                                                                                                | टीमा<br>इस                                                                                                       |

| Æ               | नियुक्ति       | त्राचारांग, सुवगडांग, एशवेकाशिक, उसाध्ययम, प्रावस्यक, व्यवहासमूत, घोषनियुषि, पिवरनियुषि |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 25             | पभग्यासूर्य                                                                             |
| <b>"</b> F      | 4              | मिवशिस्ताका पुरम चरित्र                                                                 |
| 뀰               | वरिच्येद       | रत्नाकरानेवारिको                                                                        |
| io<br>tx        | प्रकृतिय       | हानांकीय                                                                                |
| সন্ধ            | प्रकारा        | बोगशास्त्र, हीएप्रस्न, भाद्यशिप्रकृत्य                                                  |
| 作               | त्रतियन्ति     | जीवाजीवाञ्चिम                                                                           |
| ₽               | प्राथत         | कन्द्रप्रसारि, सूर्वप्रकासि                                                             |
| 74 X            | प्राश्वतप्राथस | बन्द्रमहासि, सुर्वेग्रशसि                                                               |
| HT.             | भाग            | कर्मग्रन्थ, कर्मान्यकोसुदी                                                              |
| br              | ब्रुक्         | निस्यानितिका, मधुत्तिषदाहै, मन्त्तगबद्गा                                                |
| a ca            | व का हकार      | जम्बूद्रीय प्रशक्ति                                                                     |
| विव             | विवरत          | पनाग्रक                                                                                 |
| E-              | 3 DIX          | भगवती                                                                                   |
| 每               | क्षेत्र        |                                                                                         |
| 27              | मुत्रहरूम      | माचाराम्यः, सुवगङामसुत्र                                                                |
| Ф               | <b>E</b> M     |                                                                                         |
| tt <sup>a</sup> | 434            | अर्थागमुत्र, समवायोगमुत्र, तरवार्थमुत्र, रत्नाच्यावतारिका                               |

ठाणमित्रुत्र, सम्बायमित्रुत्र, तरवार्षमुत्र, रत्नाष्ट्रावतारिका



## श्री जैन सिद्धान्त बाल संग्रह

#### श्राठवाँ भाग

जैन सिद्धान्त थाल संग्रह के सात भागो का विषय कोष

#### मंगलाचरण

व्यासाढे घवलाइ छडि चवण चित्तस्त तेरस्सिए । सुद्धाए जणणं सुकिण्ह दसमी,दिक्खा यमगगस्सिरे॥ जस्साक्षी घइसाह सुद्ध दसमी, णाणं जणाणद्ण । सुक्लो कत्ति व्यमावसाइ तमह, बदामि बीर जिख॥

भावार्य-आपाद धरी कट को देवलोक से चव कर चैत सुदी प्रयोदशी को जिसने जन्म घारण किया, मगसिर बदी दशमी को जिसने लोक कल्याण के लिये दीचा च्यदीकार की, वैशाख सुदी दशमी को जिसे लोक को चानन्द देने वाला पूर्ण ज्ञान का मकाश माप्त हुआ एव जन्त में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन जिस का निर्वाण हुआ। ऐसे श्री वीर अगवान को मैं वन्दना करता हूँ।

बोल भाग पृष्ठ मपाला <u>जिपय</u> श्यक्रकी क्या ग्रीत्प ६४६ ६ २७४ न म २०॥० ६० न त्तिकी बुद्धि पर श्चग पन्द्रह मोत्त के च्य॰ **५** १२१ पच व० गा १४ ११) १ ध्रम प्रविष्ट थन नसंप्रकृतिशेषा ४४० ४३ द्रवेर पु १७ नमु ४४ मा १ द १ सु ७९ भंग प्रतिष्ठ भ्रतनान 15 1 23 न सु४ द विलेशा ४ ६ ३० द्धर ४ १० अग बाह्य अत वस्य हा उ१स् ३९ १६ १ ३३ ध्यम बाध अंतज्ञान धाग सूत्र ग्यारह 93 8 300 ष क्रि ३ लो २३ नी प्र∗∗ श्चमार दोप ३३० १ ३३६ पिंनिया ६४४ ६० उल क्षा ३४ मा ९३ डी

श्च शुक्त केतीन भेद ११८ १८३ मद व १३३ अधुक्त केतीन भेद ११८ १८३ मद व १३३ असुद्ध सकेत पद्म स्वास्थ्य स्वस्था १४०८ अवद्वार गा १०

धन्तुसारी की कथा ६१० ६ ५० विश्व १० १ ब्राक्टबूयक ३५६ १ ३७३ सा ४ व १ स १६५ अकस्पितस्त्रामी गरमधर ७७५ ४ ५२ किल गा १००६ वे १६०४ की नरक विषयक शका

और समाभान

अप्रमंभूमि केतीस मेद ६५७ ६ ३०७ व्यापास २० अप्रमंभूमिम ७१ १५१ टास्टाप्तर-, वनपा सर्थनी प्रतिस्वार

स्थिकी प्रति ३ स १० अप्रमीमृति स्व जन्मू । १३५ २ ४१ व्य ६ व १ सू १२२ द्वीपकी

९ धुतनान का सेद । २ आहार का दोप । ३ शरीर को न राजवाने वाला साधु ।

|                                | -     |            |             |                                            |
|--------------------------------|-------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| विषय ्                         | बील   | भाग        | yy          | ममाण                                       |
| <b>१ धाक्रमीशस्नातक</b>        | ३७१   | 8          | ३८६         | क्ष १ व ३ म् ४४६,                          |
| •                              |       |            |             | म शरक्त ६ सू ५६९                           |
| <b>ध्य</b> क्षाद्धय            | ध३३   | 9          | २६⊏         | शक वर्षे १९६'सम व                          |
| श्रकामघरण                      | 7.5   | \$         | 38          | उल का द गा व                               |
| अकाममरखीय अध्ययन               | १७३   | Ø          | ४६          | वस अ १                                     |
| की वसीस गाथाए                  |       |            |             |                                            |
| अभारण दोष (आहार                | ३३०   |            | ₹80         | उत्त म १४ गा १२ टी,                        |
| फा दोप)                        |       |            |             | वल वा २६ गा ३२, घ                          |
|                                |       |            |             | व्यविश्ली २३ टी,                           |
|                                |       |            |             | विभिना ६६९ छे ६६०                          |
| अकाल (कालका भेद)               | ४३१   | २          | રે≃         | विशे गा २००८ से २७१०                       |
| श्रक्तिचनत्व (परिग्रह          | ६६१   | 3          | २३४         | नव गा २३, सम १०,सा                         |
| <b>रवाग</b>                    |       |            |             | भा १ प्रक ८(सवस्भावना)                     |
| <sup>1</sup> श्रकुरस्ना आरोपणा | ३२१   | <b>₹ १</b> | ३३५         | डा ४७ ९ सू ४३३,सम २८                       |
| अकियावादी भाउ                  | 38    | ŧ ३        | 03          | m = a \$ ₫ € • •                           |
| मक्रियाचादी की व्यार           | 35 TI | 2 2        | <b>१</b> ४३ | तिश हे॰ व १ सू ८ र४                        |
| घौर उसके चीरासी भेट            | ξ.    |            |             | टी भाषा स १ ३ १ सू॰                        |
|                                |       |            |             | ३ टी , सूय॰ भ-१२                           |
| अत्तर का वया अर्थ है?          | 193   | = 4        | १३्≈        | ष्ट्रशा ७२ से ७४,न सू॰                     |
|                                |       |            |             | १, ४३ टी ४ ६३,२०१                          |
| भन्गर शुत                      | =२:   | २ ५        | ₹           | न स्०३६, विशे• मा•                         |
| NICET STA                      | n _ 1 |            |             | ४४ ६ ६००, क्में भा १ मा६<br>कर्मभा १ मा० ७ |
| अत्तर भुत                      | Co.   | <b>१</b> ६ | 4           | and all 1 also A                           |

१ निर्मत्य का भद । र यकायक होने वाला भय । १ प्रायक्षित विशेष ।

विपय वाल भाग प्रप्र प्रमाख न स ३ शिगा४६४ अत्तरभत के तीन भद्र ≃२२ ५ ६ थई है इस भा १ गा व दर्भ सा ¶ शा∗ ७ E 3 9c3 भन्तरसमास भृत भन्नीण पहानसीलिच ६४४ ६ २६७ प्रव• हा २७० ग**.१**४६६ न सृदद दिशामा।४६ १ द्यगमिक अत द्रव्य ५ १० श्रमार वारिन धर्म 30 8 88 ब्र∙ १ड १मृ ७१ **४२५ २१६,२४ या**गम द्रव्य त मध्या १९ धगुदरापुत्वग्रा रखो ४

र मगुरुताषु परिस्ताम ७५० ३ ४३४ ठा १० ४३ स् ०११, ल्य. य १३ स् १८४

श्रमिक्कमार देवों केदस ७३५ ३ ४१⊏ मंग १टर सू ९६६ श्रीपपति

भाषपात भामभूति गराधरकी कर्म ७७५ ४ ३१ विशे वा १६०६ १६४४ विषयक श्रंका समाधान

श्कारपीज ४६६ २ ६६ दश० कर स १ भणाती कर्म २७ १ १६ कम्प सा १ दी छ १० भणाती बृक्कतियाँ ⊏०६ ४ ३४० वर्ग सा० १४

अवसुदर्शन १६६ १ १५७ व्यन् ४ त० ४ त० १६४, व्यन् मान ४ ता० ११

भवनुदर्शन भनाकारी ७=६ ४ २६६ व्या प॰ १० सू १११

पयोग ४ अन्तरम् समयनिर्द्रम्य ३७०१ ३८५ छ ४० १सू ४४६

नगरन वनसम्बन्धिय २७० १ २८३ व्य १० १ स्टू सन

९ धुरातान का भेद । २ व्यजीवपरिवास का सेद । ३ बादर बनस्पतिकास का भेद । ४ निर्भन्य का भेद ।

विषय बोल भाग प्रष्र प्रवाख श्रवतास्राता गराधर की ७७४ ४ ४४ विशे गा•१६•४ स १६४८ पुण्य पाप निषयक शहा श्रीर उसका समाधान थचित्र योनि ξų \$ 8c तत्त्वाय धध्या र स ११, ठा० ३ उ०१ स० १४० श्रचित्त वायु के पाँच मकार ४१३ १ ४३८ व॰ ६ व॰ ३ स्॰ ४४४ ९ भवियसोवदान ६६ = ३ २५७ स॰१० व॰ ३ सू॰ ७३८ े प्राचेल फल्प ६६२ ३ १३४ वचा॰ १७ गा॰ ११,१२,१३ ध्यचीर्थ पर पॉच गाथाए ६६४ ७ १७६ अचीर्य महाजत की पाँच ३१६ १ ३२६ मात इ स ४ १ १ ४८, प्रव भावनाएं द्वा ७२ गा ६३८,सम २५ माना **खर पूरे म॰ ३४** सु १७६, घ मधि ३ रहारे ४४ दी ए॰ ११४ अचौर्याग्रवत ३०० १ २८६ भाग ह अर रे प्र. ८२१ ळ १ ह ३ स् १८६, बपा म १ स् ६, घ मधि २ रलो॰ २०१ (॰ मबीर्याणुवत (स्यूल बाद ३०३ १ २६६ उपा घ॰ १ सू ७, मार. शादान विरमण वत) के ा श ६, प्र⊂२१ घ श्राधि १ पौंच अतिचार स्तो० ४४ प्र १०२ <sup>३</sup> भ्रम्छविस्नातक ३७१ १ ३८६ स १ त ३स् ४४६, म

स २६ व ६ सू ७६१

१ सयम की धात वरने वाला एक दोष। > साधु के कल्प का एक भेद।

३ स्नातक निर्धान्य का एक मेद ।

विषय बोल भाग पष्ट मनाश अच्छेय तीन 193 9 43 77 30 A 116 अच्छेरे (आश्रये) दम ६८१ ३ २७६ टा १०० म् १०० प्र # 13c m csv cst अभीर्ण कितने मनार का हैह? = ६ १५७ अम्बार द्याजी न सम्पी केंद्रस भेट ७५१ ३ ४३४ वन प॰ १स्॰ १ औ॰ प्रति १ स० ४ शक्ष करा है। द्यजीव के चीटइ भे≥ ⊏२७ ५ १६ द्यजीव के छ सस्थान ४६२ २ ६६ भ प २६० १स । ४ প্র ৭ ৭ ন ৮, সীম্বি ৭ पत्र प० १ स∙१ ४ उस-द्यागीव तस्व क पाँच सी ६३३ ३ १८१

प्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

अभीच मिश्रिता सत्त्वामृषा ६६६ ३ ३७९ ठा १ व १ म. ४५ १४५ भण भाषा १९५४ मण्डि ३ स्तार्ट स. टीण्ड १९३

भन्नीवाधिकरण ५० १ ३० तत्राथ कश्याः ६८ । १९ १९ तत्राथ कश्याः ६८ । भन्ना १६६ । १९६० चारव १६६ १६ १६६ चारव १६६ । १६६ भन्ने १६६ १६६ चारव १६६ १६६ भन्ने १६६ १६६ चारव १६६ १६६ व्याप्त १८ १६६ १६६ १६६ १६६ व्याप्त १८ १६६ १६६ १६६ व्याप्त १८ १६६ १६६ १६६ व्याप्त १८ १६६ १६६ व्याप्त १८ १६६ व्याप्त १९६ व्याप्त १९६ व्याप्त १८ १६६ व्याप्त १९६ व्यापत १

अग्राईस सुण अञ्चयोग ६४२ ६ २८६ ४ निया ४१ स २४४ देने वाले के भग्राईस नक्षत्र ६५३ ६ २८८ व क्वण्स् १६६ स.२५

१ महान घरों में गोचरी हरने बाला खाधु ।

बोल भाग प्रमु प्रमाख विषय अठाईस प्रकृतियाँ मोह- ६५१ ६ ३८४ वस मा १ मा १३-२३, नीय कर्म की श्रदाईस भेदमतिज्ञान के ६५० ६ २८३ सम २८,वर्म मा १ मा ४-४ श्वराईस ल्राब्यों ६५४ ६ २८६ मा हा २०० गा १४६१ श्रातारह करूप साधु के टहे॰ थ ४०२ दर महंगा **म स**्ट, श्रदारहगाथा चृद्धक निर्प्रे =६७ ४ ४१६ <sup>च्त.</sup> म ६ थीय धभ्ययन की श्रवारह गांधादशाँका ८६८ ५ ४२० <sup>दश च्</sup>र लिक मथम चुलिका वी शहारह दीप दी प्रशारस ८८७ ध ३६७ वर इर ४१ मा ४४१ ४२, जो अभिहन्त मनहीं होते स राजाहर्गा १६१ १६३ भवारह दोप पापध के ८६४ ४ ४१० निका-अवारह द्वार गतागत के ८८८ ४ ३६८ वश्र व ६ के बाधार मे भागारह पापस्थानक व्हाध ध ४१२ वा वस ४८, प्रवाहा २३७ या १३४१-१३४३, म स १ ड ६, भ स ११ उ ६. स्४६०,दशाद ६ भवारह पुरुष दीला के ८६१ ४ ४०६ वन ब्रा १०० गा ४६० ६१ श्रयोग्य घ अधि ३ श्लो ७८ टी ९ ३ श्रातार प्रमार का ब्रह्माचर्येट्स ५ ४१० सम १८ प्रव हा १६८ गा 1061 भडारइ मकार की चीर ८६६ ५ ४१५ प्रत अधर्मद्वार रे स् १२डी की ममृति

विषय बोल भाग पृष्ठ ममाण घटारह भेद अब्रहायर्थ के ⊏६३ ४ ४१० वाव ह म ४० ६६२ **गढारड लिपियाँ ८८६ ५ ४०१** पत्र प १ सू३७, सम ९८ १ भद्रतालीस ग्लान पति ७६७ ४ २६७ प्रर द्वा ७१ गा ६२६ घारी नवपद महारामा स्राप्तिकार वाच ९२६ **घटतालीस भेद तिर्पश्च के १००१ ७ २६**५ वन व १ स् १०-३६ भवतालीस भेद ध्यान 🛠 १००२ ७ २६६ 🕫 स 🤏 मदतीस गायापँ स्वगढांग ६०४ ७ १३६ स्य म ११ सत्र के स्वारहर्वे अध्य • को मदाई द्वीप में चन्द्रसूर्यादि ७६६ ४ ३०२ सूर्व मा १० सु १००

क्योतिषी देवों की सख्या भग्रासरीववाईसम्बद्धा ७७६ ४ २०२

संक्षिप्त विषय वर्णन

भतिचार

ष्णग्रयत पाँच २०० १ २८८ मान ह ॥ ६४ ८१०स

८० ई ठा ६ स ३८६ उपा म १ घमसि २ खो १३-२६

मणुवत पाँच 005 F 038 ९ अतथाज्ञानानुयोग ७१८ ३ ३६५ हा १० व ३ सु ७२७ भतिक्रम २४४ १ २२१ मिं निया १८१ प्रमाधि ।

रखा ६३ टी प ९३६ २४४ १ २२१ विं निया १८२ मधि ३ रलो ६३ टी प्र १३६

१ रोगी साधु की स्वा करने वाला साधु ।

र ह्रव्यानुयोग का भेद वस्तु के अयवार्य स्वक्षण का क्याक्यान ।

र्गाल भाग पृष्ट भगाण त्रिषय अतिचार चौदह झान के ⊏२४ ५ १४ मन ह स४० ०३० श्रतिचार निद्याणारे ४६७ २ २०१ क्रतिचार पाँच समिति ने विद्यु र २६५ उमा मा असु जुमाब ह श्चतिचारभावर के बारह ३०१-१ २६०-उपा भाग मू ७, बाव ह

त्रतों के ३१२ ३१४ म र ए ८१० ८३६. ध मधि पश्लो ४३ ४८ १.५००

१ अतिथिवनीपक ३७३ १ ३८८ व । व ३स ४४४ अतिथि मिविभाग जत १८६ १ १४१ व्या १ ग ३१ ३२, मात ₹ # 4 9 E3 E श्रतिथि सिनिभाग जन के ३१२ १ ३१३ अवा म १ ए ए माब ह

पाँच अंतिचार भ ६ ५ ८३६

बर्तियसिवधागजन ७६४४ २८४ मानम निश्चय और व्यवहार स

नित्रमक्त (एवता) द्वारा ७७६ ४ १६८ व्यव ६ छ १६

की कथा

श्रातिच्यामि १२०१ ⊏ध स्यायदी प्रका १ श्रतिन्यामि दोष ७२२ ३ ४० ८ टा १० व १ स ४४. हो अतिशय चौतीस अग्डित ६७७ ७ ६≈ मम ३४, गश द्वा ६७ देग के अतिशय पोंच भाचार्य ३४२ १ ३५३ व ६व - स ताइ

वपाध्याय के

भारितियहान की प्राामा करक मिक्ता चाक्त काला

### भी जैन सिडा त घोल समह, घाठमाँ भाग

विषय रोल भाग पृष्ठ प्रपास प्रतिज्ञाय पैनीस अभिद्वन्त ६७६ ७ ७१ मग ३६ री समू ४ री व की वाणी क अवस् १०८ मतीर्थद्वरसिद्ध ⊏४६ ४ ११७ पन कस् ब्रतीथसिद ⊏४६ ५११७ पत्र प १म ३ भदत्तादान(योगी)रिमनिहरू४ ७ १७६ पर पॉच गाथाण अदत्तादान विरमण रूप ३१६ १ ३२६ व्यव द ध ४३ ४८,प्रव

तीसरे महाव्रत की पाँच इं ० या ३=गम ४ भावनाए भावान मुदेश ४३ अधि ३२० ४४ ता उ ९ ४

शदत्तादान विरम्ण तत ७६४ ४ २८१ मान्य निश्चय और व्यवहार स भद्राद्धापिश्रिता ६६६ ३ ३७१ व ३ ३ मु ०४९ पत्र व १९ स १६४ म मधि । सरयामृपा

न्या ४१ टी पृ ९२२ अदापश्चरमाणार दस ७ ५ ३ ३७६ वव द्वारमा २०१२०२ भेद वचा ६ गा ८ ११ भावह

নি শাণ ৮६৬ भादा पत्योपम (सूक्ष्म, १०८ १ ७६ मतुम १३८ प्रवड़ा १६८ व्यवसारिक) व्या १०३४ १०२४

भद्रामिश्रिता सत्यामृषा ६६६ ३ ३७१ वा १०३ . स् ०४१ पत्र प १९स १६४ भ भवि ३ को ४१ टी ए १२२ श्रद्धा सागरोपम १०६ १ ७८ वर्त में १३८,प्रवहा १६६

या १ २६ १ ३०

विषय बील भाग प्रष्ठ ममाख ६३६ ३ २०८ मत स् १२६ मा ६८-६६ अञ्चत रस प्रष्ट २ ३०३ थो प्रका ६ स्त्रो ६, सथर माणायाम अधर्मदान ७६८ ३ ४४२ व १० व ३ स् **७४**४ श्रधर्भ द्रव्य ४२४२ ३ **झागम** उत्त भ १६ गा॥ श्रापमीस्तिकाय के ध्रमेद २७७ १ २५५ व ६ व ३ स् ४४१ अधिक तिथि वाले पर्व ४३४ २ ४१ वा६व स्तू ५२४, वन्द्र प्रा १२ ७२३ ३ ४१२ छ ३० व ३ स ०४३ श्रिभिक दोप अधिकरण के भेद १ २६ तस्वाय मध्या ६ स ८ १ ४६ लोक मारस १२, म श ११ अधालोक ξų व १० स ४२०

व्याच्ययन तेईस स्यगदांगके ६२४ ६ १७३ सय, सम २३ १ काध्यवपुरक दोप ⊏६४ ४ १६४ प्रवडा ६०गा ४६६,प्रमाय १

> श्री २२ टी पृ३⊏, पिँसि सा६३, पिँ विसा४ पैचा९३ सा६

त्यावश्र प्रभा २ अनुतुगामी अवधिक्षान ४२०० २ २७ अ ६ व ३ सू ४२६, न सू ६ वे १६

भाशार का दीप २ अतझान का एक भेद २ वह ज्ञान, जिसमें वस्तु के स्वरूप का नियम नहीं होता।

?

योन माग पृष्ट विषय मुपारप अननुप्रधीपतित्रवना ४४८ २ ५३ गः ३ १७०० ज्ल अनन्याग य द्यान्त ७=- ४ ३३= मार ऱ्या गा १ . 1° र य निगा १७११७ यारह धनन्त गाउ En= 3 \$50 2.1 4 240 0 - 3 8 - 3 7 7 7 13 19 अनन्तक दस

११७ १ ४४१ मा १ व १६० अनन्तक पॉव अनन्तर पाँच 96= 6 883 S. + 3 3 tf Af.

४८८ २ १०० मा सु १८ श, प्रा अनित छह द्रा ५६ वा १४ ४

अन्तर्जीविक्यनस्पनि ७० १ ५१ टा<sup>३</sup>ट १स् १४१ व्यनन्तिमिश्रितासत्यामृषा ६६६ ३ ३७१ ग १० ३ ३ ग ४४१ पर र १९११ १ ४ घ

જ્ઞવિ ગમો ૪૧ ની પૃધ भनन्तरागत सिद्धा र ह0ई ७ ६६ नत् ? रोष्ट १२। अल्पनदुरब के तेनीस नाज

१ अनन्तरागम द्र३ १६१ श**त**.स.१४४ १६ बातुरचा ८० ग २४ रस् ७ ८ श्चन<sup>-</sup>त संसारी = शनतानुबन्धी प्रपाय १५०१ ११८ वस व १८० छ ४

म २४६ वसभा १ गा १७ १८ श्चनभीरिसत साभ्य धर्म ५४६ २ २६२ स्ता परि ६ स ४१

विशेषण पत्ताभास अनर्तिन प्रतिन्त्वना ४४८ ३ धु३ ठा६३३ सु४३, उत्त. घ २६ सा ३ ४

23

निषय वोत्त भाग पृष्ट प्रमाण अनर्थ दण्ह ३६ १ २३ सरव १स ६६ श्रनर्थंदण्ड निर्वण प्रत १२८(व)१ ह१ मात्र ह म ६० ८०६ श्चनर्थ टब्द (प्रमिश्चप्रत ३०८ १ ३०७ व्या च १सू ४, भावह म ६ के पाँच अतिवार वटरस्त्रवहा ६ मा २८२

थनर्थदण्ड विरमण त्रत ७६४ ४ २८३ मागम निश्चय श्रीर व्यवहार से

श्राप्तर्भत्तामस्ययाक्रिया ३६५ १ २८१ झरे ०१ सु ६० हा ६ ह

स्४१६, भारद्य ४ पृह्व४ ¥६४ ३ १०३ प्रयो श<sup>भ</sup>या १ मा १ सु३३

अनयस्था दोष धनगन

४७६ २ ८५ क्तमरेश्वाद्यदेवस्थाः डवम् १०, त्रवा ६ गा२०० धनशन इत्वरिक के ४७७ २ ८७ उत्त स ३० वा १०-११, म श २६ व ५ सू ८०१

छः भेद भनशन के दो भेद

६३३ ३ १८५ छास् १६, संश २३ ४ ४ ₹ 503

और उनके मभेद थावार

२४४ १ २२१ पि निया १८०, घमधि ३ की १३ टी पृ १३६

ध्यनाचीर्षाचावनसाधुके १००७ ७ २७२ का घर अनात्मभृत लच्चरा ६२ १ ४३ न्याय दी प्रशः १ भनात्मचान् केलिये । ४५८ २ ६१ टा६ ड ३स् ४६६

चहितकर स्थान छ॰

अनाथनाकी पन्द्रहगायाए⊏५४ ५ १३० वत घ२० गा३८ ⊧० घनाथीमुनि अशरणाभा ⊏१२ ४ ३७६ टत. म २० श्चनाथी मुनिकी कथा ⊏५४ ५ १३० लाम र०

प्रोल भाग प्रप्त **जिपय** थयाम नेस रविद्या मा ४३७ ४४८ मनादि अत E45 A E अनादि मिद्धान्त नाम ७१६ ३ ३६८ मन मु १ १ १ ११६ १ इ.स. मनुस् ६६ ६७ ६८ धनानपर्वी *७६६ ई ९*४४ छ ४० ० ४ स ०,० श्रनात्राध सख द्यनाभिग्राहिकमिथ्यात्त्र२८८१ २६७ धर्माव श्रां र टा १३०, बद्धा भाभ सा ६५

थ्रद3 २ <u>६७</u> सन न स ६९ ५≤° प्रश द्यनाधीम आगार

दापगा +३ मी द्यनाभीगनिवर्तिन क्रोध १६४ १ १२*८ स* ४ ३१स२४ ⊾ मनाभोगप्रत्ययाक्रिया २६५ १ २८१ छ उ१स्(० स ६३०

सर्भः वार्यस्य ४ प्र. ११३ भनाभीग वक्ष 36= 8 3=3 E +3 1 AAH मनाभोगिक मिथ्याच २८८ १ २६७ थणधिर लाग्र ती छ ३६,

कर्मभा ४ सा ५९

धनासक्तिपरनौगाथाए ६६४ ७ २०५ अनाहारक ३७ इत्ते व १७६ **भ**नित्यस्य सस्यात । ४६६ २ ६६ म स १६ उ३ स्०९४ अनित्व भावना **⊏१२ ४ ३५६ गा मा १ बर १ मादना, जा**ल

प्रकृति प्रता द्वा ई ध्या ६ ७३ सलाध प्रध्याद्व स ७

यनिदानता ७६३ ३ ४४४ व १० व हे स् एस्ट **८१७ ४ ८० को** भारतीर झ्याल्या अनियदि (भ्रमित्रसि) बादर सम्पराय गुणस्थान **मनिवृत्तिकरण** ७८ १ ५७ ब्रायमचा १०६-७टी ब्रायम

> विशेषा १२०२ १८ प्रवद्धा २२४ गा १३०२ टी, इ.स. भा २ शा २

| विषय                             | वोल               | भाग      | ЯÀ    | <b>म</b> मास                 |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------|------------------------------|
| १ अनिसृष्ट दोप                   | £ξ                | 1 1      | १६४   | भन दा६० गा ६६६,५ प्रधि ३     |
|                                  |                   |          |       | लो २२टी पृ ३८ मिनिगा ६३१     |
|                                  |                   |          |       | पिवि या ४ ५चा, १३गा ६        |
| » अनिद् <del>द</del> राचार       | य हैं ट           | : ३      | Ę     | घ द्यांघ १ श्लो १६ टी पृ१⊏   |
| अनीक                             | ७२६               | 3        | ४१६   | तरवाय झध्या ४ सृ ४           |
| धनुकम्पा                         | 253               | <b>१</b> | २६४   | थ मधि ≈ण्यो ० टी पृ४३        |
| अनुरम्पादान                      | ७६ः               | ≅ ३      | 880   | ञ ९० व३ स ७४४                |
| श्रनुत्रम्या भत्यनीक             | 88                | å s      | y o   | म स ८ उ ८ मृ १३६             |
| अनुगामी अवधिज्ञान                | ઠુર               | = 5      | ২৩    | डा व्य अस्र र ६, नस् ० १०    |
| अनुतट भेद                        | छप्र              | o 3      | 833   | व १० व ३स् ७१३ ही,           |
|                                  |                   |          |       | पद्माप १३ सू १८६             |
| अनुत्तर दस फैबली                 | रे ६ <del>४</del> | ध इ      | २०:   | ३ ग १० उ३ सु ७५३             |
| श्रमुत्तर पॉच कें <b>प्रली</b> : | श्र⊊ क            | १ ह      | 38    | हित १३९स् ४९०                |
| अनुत्तर विमान पाँच               | 38                | ६१       | ४२    | ७ परप १ स् ३८, म श <b>१४</b> |
|                                  |                   |          |       | व ०स १४६                     |
| अनुत्तर विमान म उत्              | क्ष हर            | :3 6     | 3 8 8 | २ पस्य १४ उ२ मी ष्ट ११६      |
| जीव क्या नरक तिर्य               | খ                 |          |       |                              |
| के भव करता है?                   |                   |          |       |                              |
| अनुत्तर त्रिमानवासी              | देव ६३            | :3 N     | 9 १०  | इस्श १३४सू १६६               |
| स्मा होने पर किसे                |                   |          |       |                              |
| पूछते इंद्यीरफटॉ र               | 7 9               |          |       |                              |
| अनुत्पन्न उपकरणीर                | पा २              | 34       | १ २१  | ६ दशा ८ ४                    |
| दनता विनय                        |                   |          | •     |                              |
|                                  |                   |          |       |                              |

१ आहार का एक दोषा । शानाचार का मेद। ३ सै विक देव अथवा सेनानायक देव।

निषय बाल भाग पृष्ठ प्रवास अनुप्रणान्तकोध १६४१ १२४ व ४०१ स ४० श्रनुपालनाशुद्ध प्राया २२०१ ३३७ मन ६ म व ८८६ व ४ सह इस ४ रपान • धनुरेत्ता <sup>=</sup>⊏१ १ ३६⊏ छ ४ र र स् ४६४ श्रमुपेसा(भारामा) शारह ८१२ ४ ३५५ सामा १० मारना ज्ञानप्रर० त्राह्य ६७ सा ४३ ४७३ तस्वधाशयाः स् श्रमुभागाः।मनिथत्तायु४७३२८० सा (व्दस् ५०ने ब ड३स् ४- नी श्रमुभाग पन्। २८७ १ २३२ श <३ त् क्सका भगः ० अनुभान(फल) आठक्मों क्षड०३ ४३ वस स् ६५ श्रमुभाषरा शुद्ध मत्या ३२८ १ ३३७ टा ४३३ स् ४६६ भावत झ६्षृ ८४७ €यान ३७६ १ इहध्रतापरिरस्१. भनुमान अनुमाननिराकृतवस्तुदोप७२३ ३ ४११ व १० व ३ स ०४३ त **अनुमान निराकृत सा य ५४६ २ २६१** स्ला परि ६ स् ४६ धर्म विशेषण पन्नाभास भनुगान प्रमाण २०२ १ १६० मश ध्र ४मृ १६, मनु नृ १४ ४ श्रद्भाग केचारहार २००० १ १८५ व्या सुध्ध गनुयोग ये चार भेद २११ १ १६० दण निया ३ ४ ३ मनुयोग के चार भेद ४२७ २ २६ भतुस ४६ श्रनुपागके सात निक्षेप **४२६ २ २६२** श्री गा १३८८ छ १ ६१ अनुपाग दने वाले के ६५२ ६ २८६ वृतिसार४९-२४८ श्रवाईस गुण

९ सीसे हुए सूत्रार्थ का बार वार मनन करना ।

वोल भाग पृष्ठ

₹98 8 808

निषय

श्चनुयोगद्वार स्त्रका सन्तिप्त विषय वर्णन ममाख

कर्मभा १ गा 🤊 8 3 903 श्रमुयोग श्रत अञ्चयोग समास श्रुत ६०१ ६ ४ यम भा १ गा ७ अनुस्रोतचारी भिन्नु ४११ १ ४३७ <sup>डा ४ ड३ सू</sup> ४०३ **धानुह्मोतचारी मच्छ ४१०१ ४३**६ ब १३३ स ४६३ अनुद्धिमास आर्थ फेमेद ६४३ ३ २१६ यन प १ सू ३७ अनेकरूपधुना ममाद् ५२१ २ २५१ ल्ल. म ६ गर ० प्रतिलेखना अनेकवादी १८१ ३ ६१ ठा ६३३ म ६०७ अनेक सिद्ध = 88 व **१**२० वस्य १मु ७ अनेकान्तवादपर आठ ५६४ ३ १०२ प्रभा मध्या १ मा १ स् १ ती दोष और उनका वारण **धर्नेकान्तिक हेत्वाभास ७२२ ३ ४१०** व्य १०३३ स ५८३ टी. अन्तःश्राच्य भरता = ७६ ५ ३८३ सम १७, प्रवद्धा १६०मा १००६ अन्तक्रियाए चार २५४ १ २३७ व ४व १ त १३४ अन्तगददसाग सूत्रका ७७६ ४ १६१ सिन्तित विषय वर्णन ३५२ १ ३६७ टा ४ व १ स ३६६ थन्तचर्क धन्तचारी भिन्न 888 ६ ८५० धरदास ४४३ भन्तचारी मच्छ १४४ में १६३ हे हे हैं है ० १४ १०११ ७ २७७ पत्रप १स ३० ही, प्रवद्या २६ श्चन्तरद्वीप द्धप्पन वा १४२० १४२१,जी.प्रति ३ 전 90□ 99국

| विषय                 | गोन           | भाग      | <b>gg</b> | म्पाग                        |
|----------------------|---------------|----------|-----------|------------------------------|
| भन्तर द्वीपिक        | ৩१            | \$       | ५२        | 7 47 97 9 20 1 2 2 1 F 1 3   |
|                      | •             | ٠        |           | नी व्याप्त मृत्र             |
| झन्तर नरवाँ का       | ५६,           | 2        | ३४१       | स स्१४ उद्भार ४              |
| श्चन्तरात्मा         | १२५           | ?        | 33        | पत्मा या १४                  |
| अन्तराय वर्ष और      | 4ۥ            | ર્       | ≂₹        | कर्मभा ५ सा ६०, १८,५३६       |
| बसके भेद             |               |          |           | सूरदर् २६ लाखार्थ प्रध्याद   |
| अन्तराय कर्मका अनुभ  | 341           | <b>३</b> | 55        | पस्य ३३ सृ ८ े               |
| अन्तर।य पर्म ये पाँच | 355           | ?        | ४१०       | कर्मभा ९ ग ३१,५४             |
| भेद च्यारया सहित     |               |          |           | य वेश्यू ६३                  |
| शन्तराय कर्भ के बन्ध | 160           | 3        | =3        | स शब ३६ तृ ३⊬१               |
| क कारण               |               |          |           |                              |
| थन्ताहार             | ३४६           | ۶        | Ş⊘€       | टा•६३ १ मू३६५                |
| श्रन्तोसल्ल मरगा     | 982           | . s      | 33¢       | मशर्ड ९ सु ६९०               |
| अन्त्वकाण्यप्(महाबीर | ) <b>७७</b> ० | 8        | 3         | जैन विद्या बोल्यूम १ न १     |
| १ सम्बद्धायपारम      | 343           | 9        | ३६⊏       | झ १ व १ स् २३६               |
| <b>अन्नपु</b> ण्य    |               |          | १७२       |                              |
| श्चन्यत्व भावना      | ದಕ್ಕಿ         | 8        | 348,      | शाभा १२२ ४ भाषना इस          |
|                      |               |          | 322       | प्रकृत्र व्याद्या ६७ गा ४७ , |
|                      |               |          |           | तल्याय क्षत्र्या इ.स्. प     |
| अन्यलिंग सिद्ध       | =88           | ¥        | 388       | प्त प १ सू प                 |
| अपनी फ्रोर से किसी   | £=3           | v        | १३१       | गच्दा अधि २ ही सूप छ !       |
| को भगन देनाही क्य    | ī             |          |           | गा २३ टी                     |

अभवदान या अर्ध है?

९ धभिग्रह निरोष धारण वरन बाला सुनि ।

विषय बोल भाग प्रष्ट ममाण पृष्ट १ ४१ स्त्वा परि ७ सू १६ अपर मापान्य अपरापतिमान मकृतियाँ ८०६ ४ ३५१ वर्ग मा १ मा १= धपरिग्रनपरग्यारहमाथाए**८६४ ७** १⊏१ ध्यपरिग्रह गणात्रत की ३०१ १ ३०६ मानहम ४० ६६८, प्रव हा ७० या ६४० सम २८ आचा श्र. -पाँच भारनाए च अभ २४,ध मधि ३२लो ४५री अपरिणय दोप ६६३ ३ २४७ प्रवडा ६०मा १६८, पि नि गा ६ ० घ ग्राधि ३ वली २ र (आहार का दोप) टी पूरश्वा १३मा २६ श्यपरिश्राचीस्नातर निर्मे य३७१ १ ३८७<sup>न</sup> म्स्४४४,म स्र ४८ (स्०४१ ध्यपर्यत्रसित भत न सु४३,विशे सा ६३७म ६४⊂ 235 A 2 श्रपर्याप्तक जीव १६ हा ३व स ७६ भपवर्तना करण पृह्य ३ हम् सम्म गाः शपनर्तनीय प्रायुधिप ५६० ३ ६७ तत्त्वार्थ अध्या १ स् ४२*७* व ३°म् ८∢ री यक गरा समाधान ध्यपनाद (विशोप नियम) ४० १ २५ वृति गारे १६, न्या का १९टी ७७≈ ४ २३६ ष्टु व १निया १<sup>२</sup>२१ ध्यपगढ सन अपश्चिम भारणान्तिकी ३१३ १ ३१४ उला म १ सुण्य मधि । सलेखना के ४ अतिचार श्ला ६६ टी प्र २३९ श्रपायविचयधर्मध्यान २२०१२ ०२ स भड १स् १८७, ध्यपायापगमातिश्रय १२६(स)१ ६६ स्या का १ टी १ ग्रपार्थ स्थता लहत्र त्र ४८ हा १० व ३ सं काट २ धपूर्वेष रख ७८ १ ५६ भावस गा १०६ १०० टी, विशे गा १२०२ म १२१८ प्रस ह, २२४ वा, १३०० ही , वर्म भार गा व ज्यारया, भागम १ ज्ञान दशन चारित्र की विराधना न धरना । २ जीव का परिवास विशेष ।

विषय बाल भाग पृष्ट ममाण अपूर्वनरणगुरगस्थान ८४७ ५ ८० वस मा वा॰ ब्यारचा अपूर्वस्थिति उत्त्य ⊏४७ ५ ७६ अन्या व्या व्यास्या श्चर्योद्गतिक सम्यक्त्व १० १ १० प्रत्य १० व्य अध्याय ४६३ २ ६४ ग ६० ३मु ४०० दण च ८%म शाप्रया १० श्रपारभा चादि द्ध्व तं ६८८ अर्थसम्बर्धसः सीरंग् श्रावकों के क्रिशेषण ध्यमतिपत्ति हाप . ५६४ ३ १०४ प्र**नाम**ण्याभ्याभ्यास् श्चमतिपातीअय्विद्वान ४२०००००० तहे ३२त् ४०६ न स् १४ ध्यमतिबद्धयथानन्दिक ५२२ २ ३६० विश या ७ अमत्याग्यानामरण १५८ १ ११६ वत्र व १४ सू ११= रा४ ३ १ क्पाय सृ २४० कम भा १सा १७०१⊏ अमत्यार यानिकी क्रिया⊃६३ १ २७≈ ठा॰३१म् ६००० ६७० स्४९६ पन्न प २२ स्⊏४ अप्रथमसमय निर्मृन्थ ३७० १ ३८५ टाः उ३सू४४६ अप्रवत्तसयन गुशास्थान ⊏४७ ५ ७६ कम भारशाञ भनपाण दाप 388 9 088 ध अधि ३ लो २३टी पृ ६६ पिनिया हं ४१ ६६४ श्चमभादमतिलखनाद्य ४४⊏ २ ५२ टा ६ व ३ सू ४०३ उत ध्र २६ गा ३५ श्रमशस्त्रभायविनयके ५०४ २ २३३ मश १३७स्ट० ठाण्ड १ सात भेड सु.६⊏६ उन सृ २० श्रमगस्त मनविनय क ७६१ ४ २७५ वन सूर बारह भद

रोल भाग पृष्ठ

४४६ २ ६२

श्रमणस्त सन विनय के ५०० २ २३१ मण ४१व ०सू ८०२,ठा ७३३

विषय

अवगस्त पचा दः

मान भेद

**प्रमा**गा

सुरे⊏रे,उन सु २० ठा६ ३ °सूरे २७,प्रव द्वा २ ३ रे

गा १३११, वृ(भी) ह ६ ध्रमशस्तवचन विनय ४०२ २ २३२ भग ११३ ७ स् ८०२, म ७३ रे के सात भेद सु १८१ टा १३१ सु३६ ६ १ अमार्वस्य ३४६ १ ३७३ अवदिक निह्यकामत ४६१ २ ३८४ विशेषा ४६०६ में २५४६ भन्नक्षचर्यकास्त्ररूप ४६७ २ १६७ अब्रह्मचर्यके व्यठ।रहभेद = ६३ ४ ४१० बाबह सप्ट है ४२ अभग्गसनचोरकीकथा ६१० ६ ३७ त्रिय ३ अभयक्रमारकीकथा ६१५६ ७४ नम् २७वा ७२,घाव इ गा ६४६ पारिणामिकी बुद्धि पर थ्रभवसिद्धिक(श्रभव्यजीव)≔ १७ अ <sup>२</sup>ड २स् ७६,धा प्रगा ६७ भगव्य श्रीर मोल 858 5 8 भागम अभव्य जीव उरपरकहाँ ६८३ ७ ११३ बनदा १६०गा १०१६टी,*न* तक उत्पन्न होते हैं? शावर अभव्या परिपद्(अच्छेरा) ६८१ ३ २७६ व १०३ रव ०००,प्रवदा १३८ गा⊏≈k अभिगम पॉच ६२४ ३ १६७ मश सरेस १०६ मभिगम पॉच श्रावक के ३१४ १ ३१५ मशरब ४ स १०६ अभिगम रुचि ६६३ ३ ३६३ व्ल अर्थारा श्रभिग्रह पश्चम्खारा ७०५ ३ ३८१ प्रवद्धा ४गा २० र,पचा १गा १०. भाव इ घ६ निगा १६६७ १ टगड मीर गर्मी क परिवह को सहन करने वाला अभिग्रह धारी साउ ।

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमा एवं अभिमान क पार्ड नाम ७६ · ४ २७५ मण १ उध्य ४४६ अभिवर्धित सवत्सर ८०० १ ४२६ छ < उ मे ४६० प्रशाप HO3 III अभिवधित सबस्मर ४०० १ ४०=गरव, धीर(० प्रसृहा ९४२ मा ६०९ श्रमिषेक सधा ३६७ १ ४२१ श र ३३ म र७३ सभिद्वत दोप **⊏६५ ५ १६३** प्रवा ७गा ५६६ घमधि ३ (आहार का दोप) ज्लो २ टी प्र३८ पिंति गा ६३ पिं विगर ४ पता १३गा ६ अमात्य(मत्री)की पारि ६१५६ ८५ त्रियपद स्वसूरण्या ३०, झात सामिकी दुद्धि की कथा ह बा ६४६ ममास्य पुत्र भी पारिस्मा ६१५६ ८० नम् २०वा ३३ इल घ १३टी मिकी उद्धिकी क्या धाव हुगा ६३० धमायाविता(सर्लता) १७६३ ३ ४४४ छ १०७३ स् ०४० श्रमावस्या कारह द्र-१ ४ ३०३ स्यश्राभ प्राप्ता**र स्**र⊏ ममून्दृष्टि दर्शनाचार ± € 33k पत्र व १स् ३७म गा १२८,उस भ १८ गा ३१ भगोसली प्रतिलेखना ८४८ ० त३ का ६ उ३ सू⊬ उत **२ शह** ₹⊌ भयोगी केवली गुणस्थान ८४७ ४ ८६ कम भा र गा २ व्यापया श्रयोग्य भटारह पुरुष द्दृह म ८०६ अन्या १००मा पर • पर्व प दीचा क मधि ३ ग्लो ७८ टी ययोग्य सिया तीम द्धि ध ४०६ प्रवद्भ १ दमा जस्र,ध मनि ३ दीसा के रखो ७६टी प्र ३ थासाहार ३४६ १ ३७१ स ४ उ१ स् ३६६

विपय वोन्त भाग पृष्ठ प्रमाण अस्टिन्त २७४ १ २५२ म मंगलाच्या अस्टिन्त 83≈ २ 84 श (६३६४०० वे ४० क अरिइन्त देव की वाणी ६७६ ७ ७१ सम ३६ टी,रास ४टी,व्य के पैंतीस श्रतिशय ₹ 1•21 अरिष्टनत देव के चौतीस २७७ ७ ६= सम १४म श हा ६७ अतिशय अरिहन्त भगवान के ७८२ ४ २६० म्म ३४,स श हा ६६ अष्ट महामातिहार्थे अस्हिन्त भगत्रान् के १२६(स्व)१ ६६ स्थाना १ ती चार मृलातिशय श्ररिहन्त भगवान के ७०० १ २६० वस १४, स श हा ६६ बाग्ह गुरा स्याका १ टी अरिहन्तभगनान् में नहीं ==७ ४ ३६७ अयदा ४१ गा४६१ ४६२, स पाये जाने वाले घाठा रह श द्वा ६६ मा १६१ १६२ दोप दो प्रकार से अरिइन्त मगलकारी, १२६(क)१ ६४ मान हम ४९ ५६६ लोकोत्तम और शरण रूप है ६० १ ४२ तत्वार्थ प्रभ्या ५ सु ३ यस्पी अस्पी अजी न के तीसमेद६३३ ३ १८१ धामस वनीस बोल का बोहहा, वन व १स ३,उस ॥ ३६गा ४-६ अरूपी भजीव के दस भेद ७५१ ३ ४३४ पत्र प १३ मृ जी प्रति १ स ४ अर्जनमाली(निर्जराभावना)=१२ ४ ३८६ वन व ६ व ३ अर्जुनमालीकी कथा ७७६ ४ १६६ मत ॥ १ म १ ३३१ थ3 ग व्हास १६० अय कथा

≃β

ದ3 8 5-

प्रदः ३ ६

35 c 95X

8 Ωe

२ १८

१ २३

63 8

826 8 20

888 € 3≥+

२४

विषय

अर्थक्रियाच द्रव्यां की ४२५

ऋर्थ दण्ड धर्मधर पुरुप

श्रर्थ योगि तीन

श्चर्यशास्त्र मी यथा

श्रीत्पत्तिकी बृद्धि पर

अर्धश्रत धर्म

अर्थागम अर्थापार

द्मार्थाधिकार

श्चर्यावग्रह ¥Ξ अर्थापप्रहण्ड मद 855 5 5E

द्यर्द्धपर्यद्वा 345 8 300

श्चर्द्रपेटा गोचरी

चर्चनाराच सहनन

भर्पितानपितानुयाग

व्यवद्वारिका सभा

अलीक वचन

अर्थेचक्रवाल श्रेणी

प्रथ्रह २ ४१ **४४४ २ २**८४

इन्ध १ ७३६

४६६ २ ६३

800 2 00

७१८ ३ ३६३

श्ला २२मी पृ ३७ ठा ७३ रेस १०१म श २६३ है ff. 1030 पश्च गरे सुग्रहे, दाई उत्र स ४६४, वर्ममा १ण ३≃ छ ९० उ३ सू ७२७

enk lites in

टा ६७ ३सू ४२७ पत्र हा २३४ गा९३२९, मृ(जी) उ६

eev B

प्रमाण

उनस ह

य रेउ रेस १८१ ग

न सु अग्राईश्ली

894 0

খ মহি ৭ ললা ৭১ লাল ৭০

नस् ≂ वर्भभा ५ गा ≼

Affichiantiff t तात्रार्थं झभ्या ९

ठा ६३ ९मू ३६६मी मा ४३ ९

ठा (सू १९४) न्स म र गा १६,

मन स् १८४

मानुगु ३०

टा ३५ सू १६०

क्षाम

प्रशृद्धा ६७गा ७४४ घ घरि ३

74

टा॰६उ॰३स् ६१॰टा विश मा ३०७,हत्वार्थं भ्रध्या १म् १६

सग १६ उ२ स् ४६७, प्रव डा ८६गा ६८१ माचा ख २

| विषय                                                                   | बोल भाग   | Æ    | मयाण                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------|------------|
| भनोकाकारा<br>भन्तप्रायु के तीन कारण                                    | 18°3 8 1  |      | २ <b>३१सू</b> ७४<br>३उ१स्१∠सण               | 136        |
| -                                                                      |           | 4    | 30X                                         |            |
| श्रम्पपहुत्वस्थावर् मीर<br>की धरगारना की                               |           |      |                                             |            |
| श्रन्यचहुरवके तेतीसबोह<br>अनन्तरागम सिद्धीं के                         | त्रहण्ड ७ | ६६   | तस् २० शिष्                                 | <b>?</b> £ |
| श्रान्यस्तरम् ।सञ्जाक<br>श्रान्यबहुत्व चार सङ्गाव<br>का चार गतियों में | सें१४७ १  | १०७  | आर प ⊏ सूं• १४६                             |            |
| श्रन्परहुत्व छ काय क                                                   | 1 ४६४ २   | ξų   | ची प्रति मृह्रुपम प                         | े इंडर     |
| श्रान्यवहुत्व जीव के<br>चौदह भेदीं का                                  | ⊏oå å     | १=   | जी.प्रति.४स् २२६,प्र र<br>पनव ३द्वा ३,१८ १६ | श्री ३     |
| धरपपहुत्व वेदों का                                                     | इहर इ     | 30\$ | भी प्रति र सु६३                             |            |
| ध्यवगाहनानाम नि उत्त                                                   | ागु४७३ २  | 59   | मग १३ टस् + ४०,ठा<br>स् ४३६                 | (उ३        |
| अप्रगाहना नारकी ,                                                      | ४६० २     | 388  | जात्रति ३स् ८६,प्राह                        | jer ii     |
| जीवों गी                                                               |           |      | वा १०७७ १०८०                                |            |
| श्ववग्रह                                                               | २०० १     | १४८  | शहर में हैं दें                             |            |
| अपग्रह के दो भेद                                                       | ४८ १      | So   | न स् २८,कर्ममा १।                           | If ¥ F     |
| अवग्रह के दो भेद                                                       | ४३६ ३     | र≃   | न सूरद्रात्वार्थ क्र                        | या १       |

३३४ १ ३४४

थवग्रहशानकेवारहभेद७<u>८७</u> ४ २६६

अवग्रह पाँच

बोल भाग पृष्ठ विषय ममास अवग्रह मतिवाएसात ४१८ २ २४८ माता ह व १४ ० मू १६ 398 8 388 ग ⊁ ३ सु ४६° स्म भा १ अवधिज्ञान गाधन गा १ अविशान और पन ६१८ ६ १३७ भागा । तस्वध पर्यय ज्ञान मैनया अन्तर है क्षभ्या १ स् व्यवधिज्ञान में भेद १३ १ ११ हा ४१ सूर्य अवधितान के छ भेद ४२८ २ २७ गरप्य कर गार्म १४ श्चापितान दर्शन मद ७०३ ३ ३७४ हा १० व हेस अ१० ग व व १ म ५०५ ची प्रति त्रम् ८८ प्रतः ता १७६ भारिकान नारकी ५६० २ ३२३ जीवों का गा ३ ८४ अम्मिनान के चिलित ३७७ १ ३६२ 710 £ 309 Ho . 68 होन व पाँच पाल **व**वधिवानमामारोपयाग∪≈६ ४ २६= प्रम प्रक ् स्व हे ने दे भविशान से मन पर्यय ६१८ ६ १३७ भ श १ उ ३ टी, तस्त्राध ज्ञानअलग वर्षी कहा गया? झध्या १स २५ भर्याप ज्ञानावरणीय ३७= ८ ३६४ टा १ द १ स् ४५४ वर्ग WI 9 81 a / ध्यविद्यानी जिल 86 8 AG टा १ उ ४ स्॰ २१ अवधिदर्शन 288 8 98= ठा ४३४सू ३६६ पर्म भा ४ सा १३ मर्वाधदर्शन भना 3३५ ४ ३५६ पश्चम ह सुरु हे प **क्**ररोपयोग धनधिमरण ± ३८३ सम १७,प्रवद्वा १४७मा १००६ अवधिल्राहिष ⊏ध्रष्ठ ६ २६१ अब हा २७ वा १४६३

नोत्त भाग पृष्ट ममाधा विषय अवन्दनीय साध्याँच ३४७ १ ३५७ मारहभ ३ निगा ११०७ व ष्ट्र-१६ प्रत्रहा लगा १०३ २३ ७१६ ३ ३६८ भा मु १३० अवयास नाम ध्यवलित पतिलेखना ठा ६ व ३ स् ४०३, उत ८८= ७ तु झ २६ सा ३ ৮ ३४७ १ ३५८ मांदहम ३ निगा १९०७ ८ धवसन्न मा 1 ष्ट १९६ प्रदा गा १०६-८ अप्रसम् क्रादिनौ पाता ६४१ ३ २१२ वाचा धु १ व २ व ६ सू ८८ का जानकार होना साधु के लिय आपश्यक है ध्यवसर्विगी ३३ १ २२ टा०२३०१स्० ७४ घवसपिणी काल के 53° 5 58 ज बन २,ग ६३ ३ स्४६२, भ छ: यारे स ७ ड ६स २८७-२८८ ध्यवस्था दस ६७= ३ २६७ ठा १० त ३ स्७७ र अगन्तर सावान्य 38 88 8 रत्ना यरि ७ सू १६ ध्यवाय २०० १ १४६ व ४३४स ३६४ अविनीत के वीदह लन्नाग्र =३४ ५ ३० उस म ११ मा ६-६ श्रविरतसम्यग्दिष्टिगुण० **८**४७ ५ ७४ वर्गभा २ गा २ श्रविस्ति श्राश्रव २८६ १ २६८ हा १३ २ सू ४१=, सम ६ अविरुद्धानुपत्तन्त्रि हेतु ४५६ २ २६८ स्त्वा परि ३ 🛮 ६४ ९० ५ के सात भेट **अविरुद्धोपलन्थि रूप ४६५२ १०४** रला परि ३ स्६८ ८५ हेतु के छ भेड़ थाँदिक दर्भनों की सप्रह ४६७ २ २२३

निषय नोल भाग पृष्ठ प्रवास सन्यक्त रुष्टि नामक ४६१२३ १५६ िंग ग १,६०२०० नीसरे निक्ष्य का सन अञ्चलक स्वास दर्शन ४२११ १५९५ अग १९३६ १८००

अरुपक्त स्वप्ने दर्शन ४२१ ४४५ अनारेडर सृस्य अरुपदस्यादीप ५६४ ३१०४ बसी बस्या ग्राप्त १३ अरुपदहार राजि ६ १ ≝ ब्रालस्य

अव्यवद्यार राजि ६ १ ८ ज्ञानमः अव्यवनार राजि ४२५ २२१ ज्ञानमः अव्यक्ति १२०१ ८४ -याग दी प्रदा १

प्रदासि दोण ७२२ ३ ४०≡ ब १०३३ सूप्परेशी चगक्य बोलाच ४६० २ १०१ ब ६३ ३ स ४७६

चर्यानप्योतानः २००१ ९ ३०६ ठा० उत्तरभाष ६ चर्यानप्रस्तातः २००१ ९ ३०६ ठा० उत्तरभाष ६

'श्रशरण'पर इस गायापह ६४ ७ २२२

स्थारण मात्रना =१२ ४ ३५=, याभा १प्रर १ नावना अन

३७६ वक वत हा १० ता १००, रत्त्राय सम्बा १ सू.१

३८४ १६ ज्वन्द्रा ६०गा ४०° तत्त्वकाना र मूर्र, मशुभदीर्घोषु मे ३ मारख १०६ १ ७४ अ ३ ३० १ सु० १२४

मशुभ दीर्घाषु ने ३ नारख १०६ १ ७४ डा ३३० १ दि० १२४ मशुभ नाम र्मम चीदह ⊏३६ ५ ३३ वन प २३ य २६२ मनार से मोगा जाता दे मशुभ मावना पाँच ४०१ १ ००० प्रव डा ०३ गा ६४९ जा

मधीम मिविना पीच ४०१ १ ४२ ८ प्रव हा परेगा ६४९, उस शर्द वा १६९ २६४

१ मपरोतिका श्रम ।

-रिपय वोल भागपृष्ठ प्रमाख द्यार्थमित्र नामक चीषा ५६१ २ ३२⊏ क्लिंग २३८६ ३४०३

भ्रश्नों का दृष्टान्त-ज्ञाता ६०० ५ ४६६

धर्मकथारा १७वा श्रध्ययन अष्ट महाप्रातिहार्ये सरि ७=२ ४ २६० वन ३८, ॥ शहा ६७

निह्नय धीर उसका मत

हत्त भगतान के

असमब दोप

इन्त भगतान क सष्टणतिसद्धि आश्चर्य ६८१ ३ २६० व १०३३ ६ ०००, प्रव

हा १२८ गाटन् हि १ ४२ भ स १५७ स्तू ४४०

अस्र्रेज्ञणां नणया स्मीदान⊏६० ५ १४६ व्याच र सुरु मत्रार्

स्१३०,मावडक ६५८० असम्लेश दस ७१५ ३ ३८६ २१००३ सा १३६

असरत्वात् ६५ ३ ३८६ गा॰ वस्त गा॰ श्रसरयातजीविक नस्पति ७० १ ५१ वस्त गाः १४१ श्रमरयेप में नी भेट ६१६ ३ १५६ म्यान १४, ती

धमरपेप में नी भेद ६१६ ३ १४६ मा न १४. डी ध्यसित्रुत ८२३ ५६ नम ४० विशे गा ५०४ स

ध्यमक्षी द १६ अन्यन्य एड ध्यसभय १२०१ द्वप् न्याय दी प्रमा १

७२२ ३ ४०८ न्यायदी प्ररा १, तला

शसयत ६६ १ ५० म स ६ ३ हु ३३

श्रसयतपूजात्राधर्ष(अच्छेरा)६८१ ३ २६० छ १० ३३ व ७७०, इर १३० ग ८८५

अमयती अविरति कोषासुक्रहट३ ७ १३० म ग = व ६स् ३३ या त्रावासर काहार देने से

एर समय में उन्मुणभवगाइना वाल १०८ जोवा का निद्ध होना ।

नाल भाग पृष्ठ

श्रमवर (श्राश्रा) दस ७११ है ३८६ व १ उ।स ०६

म गाए

त दु सू १४ १ १ १ ४०

२८७ १ २८३ मध्य १ मुर्ग्स रोज

30

विषय

ध्यमयप्र पॉन

एगान्त पापहोना भगवती मकिंग अपेसा से कहा है?

३६⊏ १ ३⊏३ हा + व ३ सू ४४५ १ असद्दर बङ्गा धमस्कृत अ०भी१३गायाण=१६ ४ ४०६ वन म ४ €€= 10 38 SI 4 13 tå 3 €1 31 8 03 \$ श्रमण्याय चीतास ह६ ८ ७ ८ स् ७१४ अन हा रहन श्रमज्ञाय प्रतीस मा १४६० १४७१,हयद माध्य व अतः २६६-३१६,धाव द श्च ∢ या १३२९ म९ ६० ४६७ २ १६६ शसत्य का स्वरूप ३६६ १ ३४६ वस प ११ स् १६१ श्रम य भाषा श्रमत्यवचन में चार्मकार२७० १ २४६ दरा प ४ सू ४ टी ७०० ३ वेज१ स १ व रेम् प्रभागता ११ भ्रमत्य बचन दस सूर्वकर श्रीव व स्टाप्ट टा ह १२३ ३६६ १ २४६ <sup>पद प १९ द</sup>ै असरवामुपा भाषा ७८८ ४ २७२ <sup>वत व ११</sup> म् १६६ भ्रमत्यामृपा(व्यवहार) मापा क बारह भेद असमापि में जीसस्यान ६०६ ६ २१ सन १०, इसा द १ 🕴 ३० पत्रवश्यमू २६ वर्गभाव असाताचेदनीय गा १२ व्याख्या १ धू२ जी प्रति ३३१ स १९१ असिम्भ

🤋 भीर भीर जारूण की निश्ला करने वाला माधु ।

बोल भाग पृष्ठ ममारा

श्वसिद्ध हैत्वाधास ७२२ ३ ४०६ टा १०३ श्व ०४३ टी. असुरकुमारों पेदसम्ब्राधिपति७३१ ३ ४१७ म गर दस १९६

विषय

| अस्तिकाय के पाँच भेद    | २७७   | १ २४४ | हा हेड ईस् ४४१                            |
|-------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| अस्तिकाय धर्म           | ७६    | 8 48  | का इस इस उटन                              |
| अस्तिकाय धर्म           | ६६२   | ३ ३६२ | वा १० वर्स ७,०                            |
| यस्तिराग पाँच           | २७६   | १ २५३ | दल, बा २८ वा ७ १२,हा ६                    |
|                         |       |       | उश्म ४४९                                  |
| अस्तित्व गुण            | とかが : | ₹ ?   | झागम् द्रवयं त शब्यर ११ स्टा «            |
|                         | 330   |       | टा १० उरेस् ७३७                           |
| अस्याः यायश्चान्तिः सदम | ६६० ३ | ३४६   | ठा १०व इस् ७१४,प्रवहा ०१ ८                |
| •                       |       |       | वा १४१० ७१ व्यवभाष्य २ ७                  |
| धम्बाध्यायश्चीदानिषदः   |       |       | हा १० ३ ३ सु ७१४                          |
| धरवाभ्यायका सर्वेया     | *     | ४ ४७४ |                                           |
| भस्याप्याय चीतीस        | ६६्ट  | ७ ३५  | व वत्रम् ८६, हा १०३ १                     |
| श्वस्याध्याय वनीस       | 223   | ಅ ೌಜ  | सु ३१४ म हा सद                            |
|                         |       |       | गा १४१०-१४७१व्यवभाष्य<br>उजग ६६ ३१८, सावह |
|                         |       |       | सर गा १३०१ स १३६०                         |
| अध्यार वे दस वार्ण      | 1903  | ३ ३७४ | हा १० वर्स ७१०,                           |
|                         |       |       | श द ता मृ (०६                             |
| भहिसा भग्रुतत           | 300   | १ २८: | ्र साव हमा द्वाद १ ए <sub>.</sub> हा ६३ १ |
|                         |       |       | स् वेद्ध, उपा म शरू ६, घ                  |
|                         |       |       | श्रमि र भारत पृष्                         |
| भरिसा अगुप्रत (स्पृत    | f 3∘{ | \$ 28 | o सावस्य (पृद्धाः उपायः १                 |
| प्राणातियात विरयण र     | ান)   |       | सु », व भपि २ श्रा ४३                     |
| वे पाँच अतिचार          |       |       | 7 300                                     |
| भहिता श्रीर कायरन       | 1 88% | 3 } 8 | <b>ર</b>                                  |
|                         |       |       |                                           |

विषय जोळ भाग पग्र वयाम श्चरिंसा की व्यापदारिकता ४६७ २ १६५

श्चरिसा(दया)पर १७गाथाहरु४ ७ १६७

व्यक्तिं भगवती की = उपनाहरु ३ ४५० वा नंतरण १म् २

श्चितिमाभगप्तीके साम्सामन्यय ३ १५१ मा नक्षार १ गु ४९

श्चरिसामहाजनको पॉच ३१७ १ ३२४ मानकारा १४० प्रवास भागनाए या ६३६ गण २५ साला पुरे

चुरेश लागुब्ध्यधीय m 41 2 3 8 श्राहिमानाद 01c c 638

ब्रहोरात्रिकी स्वास्ट्री ७६५ ८ २६० गम भग रश्यकी भिवसुपहिना शाद प মহলৈ শি हथ्य इ वह्य ल हा १४० गा १४६४

## आ

भ्रातिके का दृष्टातिपारि ६१५ ६ ११३ नम् बना वन भागाना ६०९ णामिर। बुद्धि पर आउटणपसारणआगार ४८७ ३ ४१ बात द्वा ११८५ मा दा ४ गार ३

भाउर पश्चनताराणपर्**ण्या ६८६ ३ ३५३ द** व भागाश इप्त १ वर् सरवास्य

भाकाश के सत्ताईस नाम ६४८ ६ २४१ मन २०३८ सु ६६८ आभाग द्रव्य थ्रञथ्र ञ ३ साध्य दत्त.स १६ था ६

भाकाशसम्बन्धी दस ६६० ३ ३५६ ॥ १ ३३सू ७१४ प्रत्या ३४: अस्वाभ्याय वा १४६ स०१-या भाव्य उ

भाकाशास्तिकाय के भैद २७७ १ २५५ छ । उ । गु४४१ भाकान्त वाय देर्ड ६ हेर्द धारा इंग्रेस ४४४

बोल भाग प्रप्त विषय भवासा आक्षेपणीक्याचीच्याल्या१५४१ ११२ वार वश्तु २०२,दराम ३ और भेद निगा १६४ १८४ मार्यायका नि.मतअसत्य७०० ३ ३७२ रा १०७३म् ४४,वरा १९ स् १६६,घ मधि शलो ४१डी 4. 325 श्रामित नारकी जीवों की ४६० २ ३२७ व्यव हा १८२मा १०६१-६३ ३७६ १ ३६६ स्लापि म्स ११ भागम भागम की ब्याख्या, भेद =३ १ ६० रत्नापरि ४० १ वस्तापरि आगम निराकृतसाध्य ५४६ २ १६१ रना परिमान धर्म विशेषण पन्नाभास श्रामम पैतालीस हरु ७ २६० ने य ,मिन रामा १ प्रस्तावना भागम प्रमाण २०२ १ १६१ भरा ५४ ४४१ ६ १, मा सू १४४ आगम वनीस ६६६ ७ २१ आगम व्यवदार ३६३ १ ३७४ ग्रह स्ट॰१ मग⊏उद # 180 आगम व्यवहार केख, ३६३ १ ३७५ सम्बरम् ४ १ स स 35 H 380 मसार भागामी उरसविशी के ७८४ ४ २६४ सम १६ बारह चक्रवर्गी आगामी उत्सिषिणीके ५११ २ २३६ अर्थ मार, हे व में र हुए हि सात क्रलकर भागामी चीबीस तीर्थकरह ३१ ६ १६७ सम १६८,प्राद्धाः एवा ३००से पेरवत क्षेत्र के 303 भागामी चीवीसतीर्थियरह३० ६ १६६ सम १४८, त्रा द्वा प भरत क्षेत्र के 明 Selanter

प्रमाण

भावदस६ष≂⊬६ पाझा ४ सा२०४

भावश्या६० ४८२,प्रदेश ४ शां० ३

वोल भाग प्रप्र

विषय

भागारआठ भागिति गेथट- ३ ४१

भागार आदण्यागनरें ५८७ ३ ४०

भागार छ पारिसिक ४८३ २ ६७ मावहस ६९८८ , प्रव हा र गा २०३ उपाय १स्ट झव ० झ ० श्रामारस समिति व ४५५ २ ३८ তু≂ ૧০,ঘ মঘি ৽ ≈া 719 49 आगार नौ निब्बिगई ६२६ ३ १७४ मायह म देव ८४ ८ प्रविधा ४ पचनस्वास के 11 2 a \$ थागार पारह तथा चार =०७ ४ दे१६ मान द म ६३ ००० कायोत्सर्ग धे भागार सात चगद्राण ५१७ २ २४७ मन म ६९८६३न पान ४ (पकस्थान) के स्ताव ३५४ मागार् ७ दो पोरिसि के ४१६ व व ४७७ मावनम (१८०० पर इा ४ या ५०५ माचान्तिक(आयितिहिष्)३५५ १ ३७० व र उ १ स् ३६६ भाचार पाँच ३२४ १ ३३२ गाम्बरस्टरिय मधि १ ≅मो ५ द पृ ९४ आचारमयल्य वे पाँचमेद्द्रभ १ ३३३ ल १ उरद ४४३ आचारविनय प्रचार्भद्२३०१ २१४ दश ४ ४ आवारसमाधिकेचारभेद्धभ३ २ २६४ ता म र र ४ आचार सम्पदा १७१ हे इसान्य दान्य सेम् ६०१ भावारांगसूत्रका विषय ७७६ ४ ६७ माचाराग सुत्रके नवें म॰ ८७८ ५ ३८० माचा ३१म ० ४४ में भीयेजव्मी १७गायाए

विषय

बोल भाग पृष्ठ भगाण

आचारागम्मको नर्वे अ०को ८७८ ४ ४८४ माना धु भारत ४ चोथे उ०मी१ ७ मूल गाथा ए आचारागसूत्र केनवें अ० ८७४ ५ ४८२ धाना धु १ घट वर द्वर ७० की सोलह गाथाए त्राचारागस्**वनवें अ०के ८७४ ५ ४**८१ द्सांड•की१६मृलगाथाए आचार्ग स्नम्नवें घ० ६२२ ६ १६६ माना धु १म ६ उ १ फे पहले छ • की तेईस गा • व्याचाराग मूत्र प्रथम श्रुत १००५ ७ २७१ <sup>सम ६९</sup> स्रन्थ में इफावन उद्देशें आचार्य २७४ १ २५२ म समलाचरक आचार्य उपाध्याय के गच्छ ३ ४४ १ ३ ५५ छ ४ ३ १ ५ ३ ६ में पाँच कलह स्थान आचार्ये उपाध्याय के गण ३४३ १ ३५४ व्या वर सूच्या से निकलने के पॉच कारण भानाय उपाध्याय के ३४२ १ ३५३ अध्वर स्४६० विशिष्ट पाँच अतिभय मानार्य उपाभ्यायकेसातधरेष्ठ २ २४२ वा ६व १ स्वरूहा ७४३ संग्रह स्थान स ४४४ भाचार्यकी ऋदिके ३ भेद१ • २ १ ७१ अ ३ उ ४ सू २१४ भानार्यके छ: कर्नेब्य ४५१ २ ५५ डा ० ड १ ए ६०० डी भाचार्य के बचीस गुण ६८२ ७ ६४ अव हा ६४ मा ४४९ ४४६ श्राचार्य केतीन मेद १०३१ ७२ तस् ०० भावार्यके पाँच मकार ३४१ १ ३५२ ध मधि रखी ४६टी ए १६८ श्राचार्य पदवी भू१३ २ २३६ व रेड रे सू १०० टी

| श्री सेठिया जैन 🖩 यमाला | थी | सेठिया | वैन | g. | यमाला |
|-------------------------|----|--------|-----|----|-------|
|-------------------------|----|--------|-----|----|-------|

3 6

| विषय             | बीस भाग पृष्ठ प्रमाण                                |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| भारदेय दोप       |                                                     |
| भाष्य्य द्वाप    | द्धि ५ १६३ प्रति राज्या ६६६ धर्मा १                 |
|                  | श्रा स्त्रीष्टर्≒पितिशा€३                           |
|                  | पि.रिमा४ येवा १३ मा ६                               |
| भागीर दोप        | ह्र व १६४ माशान्ता (६०४माय १                        |
|                  | ग्ला २०ने ७४० मिं निगा४०५                           |
|                  | र्थितिया ४८ पता १३मा १७                             |
|                  | ग्रापान्यहर्ने ४ २७६ म मन्यस्त् १३०                 |
| आ तीविक श्रमण    |                                                     |
| आहापनिकी या आन   | ।।यनी२६५१ २ ८० ठार उ१स्६० टा ४ ड२                   |
| ( धाणक्रिया)क्रि | शि स्थान्यान्य मध्ये होते                           |
| आगा कचि          | ६६३ ३ ३६३ वन भ व= ग २० `                            |
| आपाविचय धर्मध्या | न २२०१ २०१ अध्यक्षापुरमण                            |
| क्षाहा व्यवहार   | ३६३ १ ३७६ सध्यम् १२१ मगदाद                          |
|                  | ff 1A+                                              |
| षाट शक्तियावादी  | **                                                  |
| चाउ भनन्त        | ६२० ३ १४७ महास् १४५                                 |
| अहि आगार धार्या  | क्यलाक्षेत्रसम्बद्धः ३ ४१ व्यावस्य व्यस्तर्भावस्य व |
|                  | शो १०४                                              |
| थाठ भागार एक     | शनके ध=७३ ४० मध्दम (४ =६४                           |
|                  | प्रवद्वाच्या ३ ६                                    |
| आढ मात्मा        | प्रहे हे हम संगार ड१ · ए ४१ v                       |
| आठ आधुर्वेद      | ६०० ३ ११३ श= ३३ म् ६११                              |
| भाव उपदश याग     | य राते धरूप ३ ३६ भागभ ६३६ स् १६४                    |
| आठ इपमा अहिं     | साकी ६२२ ३ १५० प्रस्त स्वरद्वा १६ १२                |
| भाव चपमा सघ      | क्ती ६२३ ३ १५६ ते गोउनामा ४ १०                      |
| भाउ करण          | प्रदेश है है श्रे कम्म गार                          |
|                  |                                                     |

मपाण

विषय बोल भाग प्रष्ट भाट कर्ष क्ति मा १६०६ १६४४, £8 € 03k तरवार्थ भध्या द हमें भा १, भ शब्द स्स ३४१,मशा ड ४,उल म ३३, पम. प २३, इन्य स्रोस १०

माठकर्मीका चयकाने ६८३ ७ ११७ तास ४१

वाले महात्मा यहाँ की स्थिति

पूरीकारके कहाँ उत्पन्न होते हैं?

आठ यमाँ की स्थिति ५६० ३ ४३६०पत पररे सु १६४,तररार्थ

आठफर्गों के अनुगान भट्ट ३ ४३ ६०पन पररेस् २६२ भावकार्गोकेनस्थककारण४६० ३ ४३ ६०भ०त०= व०६ स्॰ ३५९

आदियमीं के भेदमभेद् ५६० ३ ४३ ६० पत्र∘प २३ स्३६३,उत म ३३

आढ कृष्ण रामि

भार गण

•भाठगणधरपार्श्वनायकेष्ट्र ३ ३ \* ठावाम सूत्र ए. समजायाम सूत्र क मूल पाठ में भगवाना पार्यनाय के बाठ

गणधर मनलाय है दिन्तु इतिनदीयातस्यक गाया २६६ से २६६ में, प्रवचन सारोदार हार १६ में तथा सनस्सिय ठाणा वृति हार ११९ में मगतान् पार्श्वनाय क दस गणधर द्याना बतताया है । टाकाम भोर सप्तवायान क टीकाकार थी भगवदासूरि ने भी टीका

क्म भा १ तरगर्वे भ्रष्या दस् ६ १४ घाटकारण कुर बोलनेके४८२ ३ ३७ शाउ म सहावन २

६१६ ३ १३३ ध = ३ रेस् ६२३,म श ६ ड स २४२, प्रव हा २६७ गा पद६ ३ १०=

9 489 M 9888 निंगल , ह्व ठा ⊂ उ रे मु ६१०,सम ८

म दस गणधर का द्वाना माना है। मूल बाठ में दो हुई भाउ की मेल्या का सामजस्य करने के लिये उन्होंन टीका में यह स्वासा किया है कि अन्य आप होने के कारण पुत्रकार ने दी गवापरों की निवत्ता न कर बाठ ही गवापर बतलाय हैं ।

माध्या दस् १४मे२१,उल घ ३३

| विषय नील भाग पृष्ठ भमाण                                  |
|----------------------------------------------------------|
| आच्छेन्न दीप ⊏६५ ५ १६३ प्रवझ ६० सा ६६६ घमधि ३            |
| शा २० नी पू ३ ⊏ पिं निगा € ३                             |
| पिनि गो४, पना ९३ मा ६                                    |
| मानीक्दोप ≿६६ ५ १६ <b>४ जनग</b> ं जा√६०थमधि ३            |
| व्लो २२डो प्र∀० पिं नि गा४० म                            |
| पि विशा ६८ पचा १२मा १८                                   |
| आजीयक रेरे२श्रमणोपा० ७६३ ४ २७६ ॥ गयव ४ त् ३३०            |
| आ प्रीविकश्रमण ३७२ १ ३८७ प्रदादरगा⊍३९                    |
| आनापिकीयाआनायनी२६५ १ २८० सन्ड १स६ सम्बर                  |
| (श्रामाप्रणिया)क्रिया स्४१८ वारह म ४ १६१३                |
| आगारुचि ६६३३३६३ अस्म २८ गा २०                            |
| भाग्नाविचय घर्मध्यान २२०१ २०१ <sup>ठा ४३</sup> भा २४७    |
| <b>माज्ञा व्यवहार ३६३ १ ३७६ अध्य २०१ मरा ८३</b> ०        |
| सू ३४०                                                   |
| ष्पाड श्रक्रियातादी ५६१३,६० टा¤ उरेस् ३०७                |
| भार भनात ६२०३१४७ मनः स <sub>्</sub> १४०                  |
| भाडवागारकायम्बिता रेप== ३ ४१ भावस्य प्रन्ध्याप           |
| गा २०४                                                   |
| श्राठभागारण्काशनके ४८७ ३ ४० <sup>काव हम १९ ८५२</sup>     |
| श्रव द्वा४ गाँ रे∙ रे                                    |
| आडमात्मा ५६३३६५ मग१२उ१०स्४६७                             |
| आठआयुर्वेद ६००३११३ठा⊏उ१स्६५९                             |
| भार उपदेश योग्य नार्ते भ्रद्ध ३ ३६ भाना म ६३ ४ सू १६४    |
| आ ठउपमा अहिंसाकी ६२२ ३ १५० <sup>प्रल एवर</sup> द्वाीस ३२ |
| 0                                                        |

भाउ चपमा सघ की ६२३ ३ १५६ न वीन्का ना ४ ९० पृहर ३,६४ कम्मधार

भार परमा

नोल भाग पृष्ठ ममाण विषय भि ग १६०६ १६४४, श्राठ कर्म £8 £ 034 तत्वार्थं मध्या दशर्मभा ५. म सद्यस्म ३६९,मश्र

उ ४,इत भ १३, पर, प.१३, इच्य स्रोम १० भार कर्नो का सब करने ६८३ ७ ११७ वर स्४१

वाले महात्मा यहाँ की स्थिति पूरीकरके कडाँ उत्पन्न होते हैं?

आठ वर्गों की स्थिति ५६० ३ ४३ ६० पत परश्तु १६४, तत्वार्व,

धन्या दम् १६म२९ उन् ध । ३ आठकपों क अञ्चलान ५६० ३ ४३ ६०वन परश्सू १६२ बाउकमाँकप्रश्वकारण४६० व ४३ ६०<sup>म०ग०८ उ०६ मू</sup>॰ ३६९ आडक्पा रेभेदमभेद ४६० ३ ४३ ६००४० १३ स्१६ छन म ३१

वन मा १, तरशर्व भव्या समू ६ १ र श्राठका ग्राप्त भूतत को लाने के थ ८२ ३३७ वाउ ॥ महाबन २ इरेह ३ १३३ सन्दर्भहरूह आठ फुण्ण राजि

स् २४२, प्रव हा ३६७ सा THE PART

नियंत्र , ज् प्रदि ३ १०८ सार गण •घाठ गणधरपार्श्व नाथके ४६४ ३ ३ बाद व हे सू ११७ सम्ब

सुनकार ने दो गणवरों की जिन्हा न कर भाउ ही गणवर कार्य है ।

<sup>\*</sup> ठावाम मृत्र एवं ममगावीम सूत्र के मृत पाठ में भगवान् पर्मानाष् के माठ गामध्य मनताय है किन्तु हरिमदीयासम्बद गाथा २६६ हे २६६ में, हरेका संगोदार गणभर भग्ताम छ। १८% राज्याम पति द्वार १९९ में भगवान् पार्यन्त क दव गणभर हर १६ म तथा नाराप अन्य सम्बाधाय के टी डाकार थी अवस्ति है ने मोटीका हाना बतलाया है। डार्चान कीर समबाधाय के टी डाकार थी अवस्ति है ने मोटीका म दम गवापर का शाम भागा है। मुख पाठ में दी हुद गाउ चे नेन्य का सामग्रस्य : म दम गणवर का हा म नामा च क्वासा हिया है कि बार हुए होने के हारह करन के नियं उन्होंने नोका में यह खनासा हिया है कि बार हुए होने के हारह

₹⊑

विपय बोल भाग प्रप्त ममाण दता न ४ ठा⊏उ १ सु ⁴ • ९ आउ गणि सम्पदा ५७४ ३ ११ द्यार गुण आलोयणा करने ५७६ ३ १६ ठाय्उ भ मू ६०४ भ श २६ वाले के ৱডগু ৬৫६ गळ ३सु ५०४ म श्र ९४ ष्याउ गुण ग्रालागणा देने ५७५ ३ १५ उ०स् ७०६ वाल सार्वे घाटगणशिलाशीलाये ४८४३३८ उत्तम १९ गा ४ १ ब्रातुन्द्र १०६५ ११६ सम ३१ आठगुणसिद्धभगनान् कथ६७ ३ ४ प्रव ना २६ जमा १४६३ ६४ वचा १४ वा ३२ ३४ धारगुणसाधुर्भारसोने के ५७१ ३ ह ध स्रधि १०लो १६टी पृ **१**८ भाउ ज्ञानाचार ४६= ३ ४ बारह च ६नि गा १४७= भाउतरहरू सकेत ¥⊏६ ३ ४२ प्रवृद्धा ४ गा ३०० पश्चनख।रा मं भाउत्रण वनस्पतिमध्य ६१२ ३ १२६ का व्यवस्य ११३ द्राचा ४ठा = ३ र ६ ४६४ आठ नस ६१० ३ १२७ आढ दर्शन यदारस् ६१८ 309 8 234 पन्न प १ सू ३ ७ गा १ र ⊏ उत भाउ दर्शनाचार भवद ३ ६ झ २८ गा ३१ प्रसाधन्या १ मा १ सु ३३ षाउदोपभनेकान्तवादपर्यहरु ३ १०० आउदोप चित्त में ६०३० १२० नभा श्लो १६०-१६१ माब्दोपसाधूकोवर्जनीय ५⊏३ ३ ३⊏ उत्त घ २४ गा ६ भाउ नामईपत्याग्याराचे६०६ ३ १२६ पत्र परस्ता १५,८४ हा = ३ मे ६४ कर्मभा ध्मा⊏६ ⊏⊏ आउ पुरुत परावर्तन ६१८ ३ १३६ श्चाठ पुरिवर्गी य ८ व १ स्. ५४८ ६०८ ३ १२६ आठमकारसपेदका ५६६ ३ १०६ भी प्रति २ सु ६२ अरुप बहुत्व

|                                     | ~~~~   | ~~~ |        |                             |
|-------------------------------------|--------|-----|--------|-----------------------------|
| विषय                                | वोल    | भा  | पुष्टु | ममाण                        |
| १ साढ म्यावक                        | १७२    | 3   | १०     | प्रव द्वा १४८ गा ६३४        |
| आठ मपाद                             | ४८०    | 3   | ३६     | श्रम हो ३०७ मा १२०७ ⊏       |
| भादमवचन माता                        | র্ঞ    | Ę   | 5      | उत्त. भ २४ गा १ सम् ८       |
| धाव मापश्चित्त                      | ४८१    | 3   | ३७     | य द व ३ सू ३०४              |
| चाढवातें खबस्य नहीं                 | ६०२    | 3   | \$20   | ब दव ३स ६१०                 |
| देख सकता                            |        |     |        | •                           |
| चाठ भेद गन्त्रर्व के                | ६१३    | 3   | 35\$   | उय सु २४,पन्न प २ सू ४७     |
| व्याट भेद मतिक्रमण हे               | 308    | 3   | २१     | मात्रहभ विना १२३३ ४०        |
| माठ पद्                             | इ ०७   | 3   | ३७४    | ठा = ३ सृ ६०५,ठा ९०         |
|                                     |        |     |        | द , सं ०४०                  |
| भाउ महाग्रह                         | ६०४    | 3   | 355    | यद ३३स् ६१०                 |
| षाठ महानिमित्त                      | ६०५    |     |        | य द्य ३४ ५०≈,प्रतृद्धा २५ ३ |
|                                     |        |     |        | गा १४०४ म १४०६              |
| याउ मागुलिफ पदार्थ                  | ब्रहरू | 3   | 3      | उव सूथ मी, स सू १४          |
|                                     | ६०१    |     |        | या , रा या                  |
| श्राट योनि सग्रह                    | ६१०    | 3   | १२७    | राम ४,ठा = उ रेस १६४        |
| आठ राजाभगतान वहा                    | 338    | 3   | 3      | म=३३स् ६२९                  |
| बोर के पास दी जित हुए               |        |     |        |                             |
| भाठ रचक मदेश                        | ६०७    | 3   | ร้อลี  | बाराध्र १व १३ १डी निगा ४ ,  |
|                                     |        |     |        | शागम,भग⊏8 ६ सू३४७           |
|                                     |        |     |        | री, य = व ३ सु ६ ४          |
| भाठ लोकस्थिति                       | ६२१    | ₹   | \$8≃   | मश १व६ स = ३३ स्६००         |
| आठ लौकान्तिक देव                    | ६१५    | 3   | १३०    | स गहे उर्सू ४४३, हा =       |
| और एनके विमान                       |        |     |        | वरेसू ६२३                   |
| आठ वचन विभक्तियां                   | 484    | ą   | १०४    | टा देव ३सू ६०६,घतुसू १०८    |
|                                     |        |     |        | सि कारक प्रकरण              |
| १ धर्म प्रचार में सहायक होने वाला । |        |     |        |                             |

| ४० भ्री सेटिया वैन प्रचमाला |              |    |         |                             |  |
|-----------------------------|--------------|----|---------|-----------------------------|--|
| विषय                        | मोल          | भा | ग पृष्ठ | मपाख                        |  |
| आड वर्गणा                   | ६१७          | 3  | १३४     | िशे गा ६३१ से ६३७           |  |
| ष्याठ व्यन्तर दव            | ६१४          | 3  | १३०     | टा⊏ च ३ सृ ६१४, जी          |  |
| •                           |              |    |         | प्रति ३ सु १२१, पन. प २     |  |
|                             |              |    |         | ० १ मुक्त शहर, उप- ७४ मु    |  |
| आठ संग्यामधास               | ६१६          | 3  | १४१     | भनुस् १४६                   |  |
| भाढ सयम                     | ध७३          | ą  | ११      | तत्वाथ अध्याधः सू ५         |  |
| भाउ सपदा                    | ४७४          | 3  | 33      | दसा द४,ठा ⊏उ ३ सू (०९       |  |
| भाउ सूक्ष्म                 | ६११          | ₹  | १२८     | टा दउ रेसू ६१४,दरा झ दगा १४ |  |
| आह स्थान एकलविइ             | ।र्ध⊏६       | ą  | 38      | डा⊏व३सु १६४                 |  |
| प्रतिमा के                  |              |    |         |                             |  |
| आउस्थान मापा की             | eey          | 3  | १६      | बाद व ३ स् ४६७              |  |
| आलोयए। परने के              |              |    |         |                             |  |
| आउस्थान पाया की             | थ्रु ७ ≒     | ą  | ?=      | य ८ व ३ स् ५६७              |  |
| भारतपणान करने प             | à            |    |         |                             |  |
| धाठस्थानों की माहि          | <b>६</b> • ६ | 3  | १२४     | SI ⊂ S \$ 8 € 48            |  |
| भीर रचा ने लिये मय          | न            |    |         |                             |  |
| करना चाहिये                 |              |    |         |                             |  |
| भाद स्पर्श                  | <i>98</i> 6  | Ę  | 205     | न = उ से १६६ वन प २३सू २६   |  |
| आड्यत्व सुख                 | 330          | 3  | 848     | हा ९० व ३ सू ७३७            |  |
| ष्ट्राणत श्रीर प्राचात      | 202          | 8  | ३२३     | पत्र प २ सू ६३              |  |
| दवलोक का पर्धन              |              |    |         |                             |  |
| आतापक                       | 348          | 8  | ३७३     | टा १ त १ सू ३६६             |  |

मात्मक २३६ १ २७२ अ ४ व में १६६ मात्मविन्तन पर चार ६६४ ७ २४=

गाधाएं

| विषय                           | नोल भाग पृष्ठ    | प्रमास                          |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| ग्रात्मद्यन के विषय में        | ६६४ ७ २०७        |                                 |
| मोलइ गाथाए                     | _                |                                 |
| भारमभूत लच्छा                  | ६२ १४३           | चाय ही प्रशं १                  |
| भात्म रक्षक देव                | ७२६ ३ ४१६        | तत्वार्थ भ्रध्या ४ मू ४         |
| रू:तम्बद्धी<br>व               | 388 8 538        | ब्राचा धु१ व १३ १ सू १          |
| आरमवादा<br>इस्ट्रमसबेदनीय उपसर | २४३ ४ २२०        | रा ४३ वस् ३६ ९,सूस धु १म ३      |
| के चार मकार                    |                  | उ १ नि गा ४⊏                    |
| आत्मा                          | १ १२             | हा१उ१म् ५                       |
| धारमागुल की व्यार              | ॥ ११= १ =३१ ॥    | भनुस् १३३                       |
| सात्मा के विषयमें गर           | त १८ ४ ४७७ इ     | निया १६८६ स १६०६                |
| धर इन्द्रभृति की शका           |                  |                                 |
| श्रीर उसका समाधा               | न                |                                 |
| भारमा के आड भेर                | १३६ इ३५          | मशा १२ ड १० सू ४६७              |
| भात्मा के माउ मेदी             | 43 & E34 TF      | मश ९० ३९० सू ४६७                |
| पारस्परिक सम्बन्ध              | T                |                                 |
| १ वात्मागम                     | ≃३ १६१           | भनुस् १८८                       |
| आत्मा तीन                      | १२४ १ ८६         | प्रमा सा १३-१४                  |
| भारमा पर छ, गाय                | ३५९ ७ ४३३ म      |                                 |
|                                | £25 k 302        | सम १७,प्राद्वा ११७मा १००६       |
|                                | ७१६ ३ ३६६        |                                 |
|                                | क्क्षे ३२३ १ ३३१ |                                 |
| पणा समिति                      |                  | भरि ३ श्लो ४७टी पृ <b>१३</b> ∙, |
|                                |                  | उत्तम १८गा व                    |
| १ झागम का एव                   | भंद् ।           |                                 |

| ४२ श्री             | संडिया जैन में थम   | ioi                          |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
| विषय                | योल भाग पृष्ठ       |                              |
| े बादान भग          | मु३३ ० २६=          | ा माग वस्थे हैं। ई हरू १५    |
| धादित्यममाण संबत्सर | ४०० १ ४०६           | श ४३ हेम ४६० प्रदेश श        |
| ष्मादिस्य सनस्सर    | වූලා ව වූලා<br>වූලා | या ६०<br>१ टार्स्य स्वरूपण १ |
| ष्याथा वर्ष         | 98 E 630            | सा६०९<br>३ शासम्पर्गामा १८   |

आधार 82 आधिकाणिकी क्रिया

आधा वर्म दाप

श्राधेय

तथा दूसरे दर्शन आनद भागक

282 धाधिगमिक सञ्चयकत 8E

१ इ.८०० गरहाता है हार्डर 68 3 शाध्यात्मिक विकासक्रम =2७ प

३८ विश्व मा १४०६

25

ध्य वि ६८५ ३ २६५ उरा म १

स्४१६ पन्नप २२स् ३८

र्र हुर १ म्रहर,०० मृर्ट ख तश्वाय भुज्या १ छ ३

ध १६१ थवडा ∪गाऱ्€⊁ श्मिः । ला ॰ मी हु, द पि निगा ६ ॰ विविधाः स्पाप्तः गार रिया सा १४०६

सानन्दशावव की बाईस ६=५ ३ २६७ पा म १ स ४ **पोलॉ**क्नीपर्यादासातवें जनम आनन्दश्रावक्रकथिकार्द्⊏५ ३ ४५७ जा (म) उप (ह) में भाये हुए 'चेइय' जन्द पर टिप्पण थानन्दभावक्केत्रतिकार्४५५ ० ५二 में सम्यवत्व के छाआगार १ थन की श्या क निए चीर मादि स हरना ।

आनन्दशानक्षेत्रधिकार्द्द्ध ३ ३०३ <sup>वर्ग म</sup>ीस्

शानन्द्र भारक के बारह ६८५ ३ २६५ टन झ १ मू ६ ७

<u> जिपय</u>

में सम्यक्त में छ: आगार

त्रत और अतिचार

वोल भाग पृष्ट

ममाया

श्लो २२ टी प्र ३६

आनुगमिक व्यवसाय १८५ १६० ठा३३३म् १८५ ४२७ २ २६ मत म ७० धानुपूर्वी क ६ क थानुपूर्वी श्रानुपूर्वीकडम्य गुणनेकी 🛠 ६ स सरल विजि ७१७ ३ ३६० मन स् जा ११६ यानुपूर्धी दस ६६४ ३ व्यु०ससर,उजमूद०१,हा१०उ३ आपृच्छना समाचारी सु ७४८, उत्त म २६ गा २, प्रवद्वा १०१ या ७६० आप्तकी व्यारचा ३७६१३६६ रत्ना परि ४ सु ४ आभिग्रहिक मिथ्यास्व २८८ १ २६७ व मिथ्यास्व श्रदीपृ १६, दर्भ भा ४ गा ४ १ १ १२ पन.प २०स ११२, षाभिनियोधिक ज्ञान १५ हा १८१स ७१ भागिनियोधिक नान ३७५ १ ३६ • हा ४ व ३ स ४६३ न स ९, कम मा १ गा ४ आभिनिनोधिकज्ञान के ६५० ६ ब⊏३ सम रट, वर्म मा १ गा ८,६ अठाईस भेद थामिनियोधिकसाकारीप॰७८६ ४ २६७<sup>पन प २६</sup>स ३९२ आभिनिवेशिक विध्यात्त्र २८८ १ २६७ वर्षभा ४ गा ४१, ४ मधि २ नियय नेल भाग पृष्ठ प्रमास्य १ आभियोगिक देव ७२६ ३ ४६ त्यार्ग अस्या ४ १ ४ आभियोगिको भावना के ४०४ १ ४२१ अन स ३६ गा ६१ आभियोगिकी भावना के ४०४ १ ४३१ अन स ३६ गा ५२ अस् प्रस्त महार धाभाग निय्तिन स्रोत्र १६४ १ १२३ ग ८३१ म

प्रदृष्ट्र सा २०५१ टा ६ इ.स. ४११ आ ४ यन्तरपरिगडके १८ मद ८४० ५ ३३ व ३ १ मा ८११

आमशापि तार्था १९४६ ६ २६० यर हा ७० ता १४०३ आमनापापि तारमायार्थ ३४१ १ ३५० महार स्टार्थ श्री ४६३ छ।

अपितित में कांद्रभागार्थ स्टब्ट र ४ र्

आयिनि पश्चलास ७०५ ३ ३७६ वन द्वार सार्वर प्राप्त स

श्रायन्ति बर्द्धमान नप ६८६३३४८ ध्वत व ⊏ म १० ४ आयन सस्थान ४६६२६६ म सरश्चरेह प्रश्रेष

य १ स ४ आयुर्णभंशीर उसके भेद ५६० ३ ६५ कसभा १ गा ३३ पनप ३६ स २०३ तस्त्राध मध्या व्यक्त

मापुरमे बाध अनुभाग ५६० ३ ६५ पत्र प १स २०० आपुरमेर नार ने बारण ५६० ३ ६३ सत्र च उ ६स १००

१ दान कं समान मना करने वाले छव । ? शर्रा शीर उपस्रव की विम्ना करने बाजा मातु । ३ उ नव और अपस्रार रूप आस्त्राय का अब कहने बाजा आवार्य । ४ ४३ नराया सम्बद्धा

स् ४६२, भ ॥ ७३ ६ स् १८७-१८८

बोल भाग प्रष्ट विषय সমাত্য आयुक्ती व्यारया श्रीरभेद३० १ २१ तन्वाध धभ्या २ स ६४, भ शर• उ १० सू ६८k ५६० ३ ६६ तत्याय (म्)म या २ स् ६२, चाप रेटो गयार ष्यायु परिलाम नी ६३६ ३ २०४ ठा ६३ १ सू ६८६ ब्रायु पत्थब, प्रकारका ४७३ २ ७६ म स ६उ ⊏ सू ५k•, टा ६ उ १ श १३६ म श ३० उ १ सू ८ २ ४ षायुप्रन्थनैरविकाका ४६० २ ३४१ ध३१ २ २६६ आयु भद सात ठा ७३ ३ सु ४६९ शायुर्देद गाठ ६०० ३ ११३ श ८ व ३ स ६ १९ १ २६ टा॰२ ड॰१ स्॰ ६४ आरभ 88 ७३ ९ वारभ 83 810 \$ 30 \$ E0 \$ 9 B ष्यारभपरिग्रहको छोड़ने ४६ १ २६ ठा २ ज १ स् ६६ पर ११ बोलों की माप्ति आरम परिग्रह छोडे निना७७३ ४ १७ ខាខ8។ មួ €४ ११ पानाकीमासिनहाँहोती स्रारण स्रोर सम्युत ८०८ ४ ३२३ पत० प० २ तू० **१**३ देवलीय का वर्णन भारभटा मतिलखना 888 5 43 ठा ६ उ रे स् ४० र, उत्त. म ३६ गा २६ भारम्भिकी क्रिया ३८३ १ ३७८ टार्ड१सू ६०,टा ६३ सु ४१६, पत्र प २ सू २०४ श्राराधना तीन द्ध १६२ अ ३ व ४ सू १६६ आरे छः अवसर्पिकी ४३० २ २६ ने बद्ध रसू १६-३६,म ६७३

काल के

|      | ग्री महिया <i>जैन य थमा</i> च | 1 |
|------|-------------------------------|---|
|      | -                             |   |
| विषय | बोल माग पृष्ठ                 | Ŋ |

جع ي

| विषय               | वोल माग पृष्ठ      | त्रमाण                                           |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| भारे छ उत्सर्पिणी  | 836 2 ईस           | अव्हारम् ५७ ४० आ (उ रे                           |
| याल मे             |                    | सु४६२ शिरोगा २७०८ १०                             |
| झारोग्य सुख        | ७६६ ३ ४४३          | स १ उ१स्॰ ७३७                                    |
| धारोपणा मायश्चित्त | इन्ध्र १ इड्ड      | ध हे ब के बेड                                    |
| भारोपणा के पाँच भे | द ३२६ १ ३३४        |                                                  |
| ऋारोपणा म!यश्चित्त | २४५(ख) १ २२३       |                                                  |
| भाजेव              | ३५० १ ३६:          | त्र ध्य भन्दे हे प्रस्ति है दे                   |
|                    |                    | गा १८४ च ब्रिघे ३ भी ४६                          |
| 2                  |                    | टी पृत्रथ<br>कुत्रयाद्यसम् १ शा                  |
| भाजीय              | ६६१ ३ २३           | भा १ प्रक                                        |
| श्चार्थभ्यान       | ⇒१५ १ १६           | v. shrr                                          |
| आर्शस्यान के बार   | (मनार२१६ १ ११      | ६ टा४उ१ स्२४७ मात्रद्रमे ४                       |
| आर्त्तस्यान केचा   | रिताग २१७ १ १      | स्थानशतक गा ६ ६ ४ ६८ ६<br>१८ अथ व १ सू १४७ भश ९१ |
|                    |                    | उक्तमूद०३ भाव द भ ४<br>ध्यानशतक गा ११ ४ १६७      |
| भार्य(ऋदिमाप्त)    | रेंद्र भेद ४३⊏ २ ४ | र श उस्र १६१ प्रम १स ३७                          |
|                    | )केश्मेद६५३३०      |                                                  |
|                    | મેવ પ્રદય છ        |                                                  |
| चार्ष क्षेत्र साढे | पचीस ६४२ ६         | २२३ प्रवादारकामा १४८० १४६२                       |

पन्न पान सूरेण, चुउ १ नि सा ३२ ६३ विशे सा २४ २४ २४६०

बोल भाग पृष्ठ विषय ममारा श्रापीपाइआचार्यकीकथा⊏२१ ४ ४६६ <sup>नवपद सा</sup> १८८ी (सम्बारकद्वार) सम्पवत्वं के स्थिरीकरण नामक भाषार के लिये भालोशना करने पोग्व ६७० ३ २४८ म गरर उपसू प्रद्र, साधु के दस गुण ठा ९० ट ३ स् ७३३ आलोचना केंद्रसदीप ६७२ ३ २५६ म शरूर व पत् पहर ब १० उ ३ सृ ७३३ आ स्त्रोचनादेने योग्य ६७१३ २५६ मंग २५ उ० सु०६६, साधु के दश गुण ठा १० उ ३ सू ७३३ श्रालोचना पर ≈गाथाए ६६४ ७ २४**६** मालोपणा वरने योग्य ६७० ३ २५८ महा २६व ७ सू ४०६, साधु के इम गुण टा १० उ३ स् ७३३ धालीयणा करने वाले में ४७६ ३ १६ ठा = व ३ सू ६ ०४,भ श ० ६ 3 ad ne भाउ ग्रण श्मालोयणा देने वाल साधुप्र७५ ३ १५ ठा द व हे सु ६०४,श रा २४ फे आट ग्रण 3 VA Vec भानोपणामायाकीकरने ४७७ ३ १६ ठा = उ३ सू १६७ के आड स्थान भालोपणा माया की न ५७० ३ १० वन्दरस ६०० करने के आठ स्थान भावतिका प्रपृथ् २ २६२ ज वस H 15 आवश्यककेछ: भेद ४७६ २ ६० भाव ह भावरयक प छः भेदीं का ४७६ २ ६३ 明年 [ पारस्परिक सम्बन्ध

| ei) | स | तिया | क्षेत | τī | यमास्त्रा |
|-----|---|------|-------|----|-----------|
|     |   |      |       |    |           |

बोल भाग पृष्ठ मनास आग्रयक्ष में दस नाम ६८७ ३ ३५० विष्या = ७२ ८०१ प्राप्तु = आवरिषका(ब्रावस्सिया)६६४ ३ २५० मण /उज्युद १,ग१०३६

संकर्भ उत्पन्न भागव

समाचारी

विषय

| आपिर्भाप             | 88   | 9  | 50    | न्याय की                    |
|----------------------|------|----|-------|-----------------------------|
| आपीचि मसम            | 303  | ¥  | इ⊏ञ   | सम १०,८३ श १६०गा १०         |
| आशसा प्रयोग दस       | ६६७  | 3  | Fre   | ste Bit E t 13              |
| आशातनाए तेनीम        | ५७५  | ৩  | ६१    | सार देहे दाल द है भाव हथा ४ |
|                      |      |    |       | 8 4 8                       |
| आशीपिप लब्धि         | 848  | Ę  | 53€   | प्रव द्वा२७ गा ९४⊾१         |
| आधर्ष (अच्छेरा) दस   | ६८१  | 20 | ३७६   | ল ৭০ ≥ ২ ॥ ୬୬୬ সৰ           |
|                      |      |    |       | त ∮⊏ गास्त स्ट8             |
| आभव श्रीर सदर        | 880  | 5  | 3 • 4 |                             |
| चाश्रय व ययालीस भेद  | 633  | ৩  | 388   | नव या १६                    |
| ध्याथव प यीस भद      | 2.0  | ξ  | ર્ય   | सम ६ प्रश्तिगा २ पृरे       |
|                      |      |    |       | य ६ प्रश्तू ४९६४०७          |
|                      |      |    |       | दा १ ड ३ स ७०६              |
| भाशव, क्रिया, वेदना  |      | Ä  | १६८   | म ग १६३४स् ६४४              |
| भीर निर्जग के १६ भार |      |    |       |                             |
| भाश्रवनस्य ये बीस भौ | र६३३ | 3  | १=३   | नवमा १६ सम ६ प्रक्ष निगा २  |
| बयालीस भेद           |      |    |       | ष्ट ३टी हा ६३ रस् ४९⊏,४२७   |
|                      |      |    |       | रा १० व ३ सू ७००            |
| भाश्रवद्वार मतिक्रमण | ३२६  | 8  | ३३⊏   | सक्ष ३ सु४६० भाव            |
| _                    |      |    |       | हब ४वा १२६० ११६१            |
| भाधव पाँच            | २८६  | 8  | २६≈   | ठा ६ ड ३ स्४१⊏ सम ६         |
|                      |      |    |       |                             |

| विषय                        | बोल       | भाग          | gg       | <b>म</b> माग्र                 |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|--------------------------------|
| श्राश्रव भावना              | ≂१३       | ß            | ३६७      | शा भा १४२ ७,मावना,हान          |
|                             |           |              |          | त्रकार, प्रवन्द्वा ६७गा ६७२,   |
|                             |           |              |          | तत्वाथ भध्या ६ स् ७            |
| श्रासन और उसके मक           | र६०१      | ş            | ११५      | या राया                        |
| श्रासन प्राणायाम के         | <b>44</b> | ६२           | ३०४      | इह पी व                        |
| गासुरी भावना                | १४        | ? ?          | १०४      | उत्तंथ ३६ मा २१४               |
| आसुरी भावना के ४ वे         | द ४०!     | y Y          | ४३१      | वत्तं म ३६ गा ६८,              |
|                             |           |              |          | प्रव द्वा ७३गा ६४k             |
| श्रास्तिस्य                 | २८३       | }            | २६४      | घ अभि २ २०१० नी पृतः           |
| थाहारक                      | =         | ξ            | Ø        | दा २ व २ स् ७६                 |
| आहारक धनाहारक<br>तेरह द्वार | के =१     | ૭ ૪          | ₹6⊏      | पत्र प र⊏ इ ३                  |
| आहारक काययोग                | र्म प्र   | ७ २          | ಕ್ಷಾ     | भश २√उ १मृ ७१६ इक्स            |
|                             |           |              |          | लांस २७ ३४८, वर्म              |
|                             | _         |              |          | भा ४गा ४                       |
| श्राहारक मार्गेखा के        | भेद=४     | Ęų           | ६३       | दर्भभा ८ सा १४                 |
| आहारकमिश्र कायप             | ोग ५४     | <i>(</i> 0 5 | <u> </u> |                                |
|                             |           |              |          | स रेष्ट रेक्ष्ण,कर्म भा ४ गा 🕝 |
| थाहारक लव्यि                | وع        | 8 8          | 388      |                                |
| माहारक शरीर                 | ३१        | £ 3=         | 888      | क्ष व २१ स् ५६० वर             |
|                             |           |              |          | व १स ३६४,वर्म भा १वा ३३        |
| थाहारक् शरीरवन्त्र          | न ३३      | • १          | ४१६      | वर्ममा १मा ३४, प्रवद्वा १६     |
| नाम कर्म                    |           |              |          | गा १२०-                        |
| बाहारक समुद्रात             | 4         | }⊏ :         | ? २८६    | वत प रे. स्॰ १११, टा           |
|                             |           |              |          | व ३ स्१८६, प्रव द्वा २३१       |
|                             |           |              |          | या १३११.इब्यला छ ३० १०४        |

| विषय                 | पाल      | 414 | 88          | भगारा                              |
|----------------------|----------|-----|-------------|------------------------------------|
| आहार की गवेपणा के    | ≂६६      | ¥   | १६४         | प्रव ह्या ६०गा १६७ १६८ प           |
| सोल्इ उत्पादना दोष   |          |     |             | व्यक्षि २ व्हो २२टी पृ४+,          |
|                      |          |     |             | विं निगा४० ⊏४०६ पिं नि             |
|                      |          |     |             | गा १८ १६,५चा १३गा १८ १।            |
| ष्माहार की गवेषणा के | ⊏६्ध     | ч   | १६१         | प्रवद्धा (ज्या ६(६~६(६ घ           |
| सीलइ उद्गम दोष       |          |     |             | श्रधि ३को २२डी पृ ३८,पिनि          |
|                      |          |     |             | गा ६२ ६३, पिंवि गा ३४,             |
| _                    |          |     |             | थवा १३ गा 🖈 🕻                      |
| माहारये छ कारण       | ३३०      | 8   | ३४०         | <b>उल झ</b> २५गा ३२, <b>घ घ</b> षि |
|                      |          |     |             | ण्लो १३डी ए.६६ पि निगा ६६          |
| आहार परने पे(साधुरे  | .)ጸ⊏ጸ    | 3   | 23          | पिंति गा. ६६२, उत                  |
| छ कारण               |          |     |             | भ २६ गा ३१                         |
| भाहार के ४७ दोव      | १०००     | v   | २६५         | पिं निया ६६६                       |
| ष्पाहार तिर्गेच का   | २६       | \$  | <b>র</b> ৪র | ≡ ४६ ३ धी १४०                      |
| आहार त्यागने के (सा  | ब्रे ४८४ | 5   | 33          | पिँ निया ६६६, उत्त                 |
| के) छ कारण           |          |     |             | थ २६ मा ३४                         |

२६३ १ २४६

२६० १ २४४

८०० २ ७७

२६० १ २४५

१४२ १ १०५

माहार नारकी जीवोंका ४६० २ ३४०

ST X S \$ 1 K 3 X .

ा ४व ३ स ३४०

भ स १४ व ६स ६१६

प्याप पत्, १२८ी भश देउ १ स १३०, प्रवद्वा २३२ गा १३१० वस मा १ मा ४६

दा ४ व ३ तू ३४

दा ४ ड ४ सृ ३४६ प्रव ह्या १४६ मा ६२३

भाहार देवता गा

भारार नरक का

व्याहार पर्चाप्त

व्याहार मनुष्य का

ष्पाहार सञ्चा

विषय नोल प्राप्त प्राप्त राताम

भी सेठिया जैन य थमाला ýο

| विषय                    | वोल भाग पृष्ठ  | भ्रमागा                           |  |  |  |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|
| थाहार सज्ञा             | ७१२ ३ ३८६      | ठा १०३३ स् ७४२,मशः                |  |  |  |
|                         |                | ड दस् ३६६                         |  |  |  |
| आहार सज्ञा चार          | १४३ १ १०४      | ठा४उ ४त् २४६, प्रा                |  |  |  |
| फारणों से उत्पन्न होर्त |                | द्वा १४१ मा ६२३ टी                |  |  |  |
| आहार के ४२ दोष          | 389 0 033      | र्निंग ६ ⊾                        |  |  |  |
|                         | ਛ              |                                   |  |  |  |
| इगाल कर्म कर्मादान      |                | चिसच ९ सु७ मे शद ह⊁               |  |  |  |
| ,                       | -1, 1,100      | सु ३३०,मात हम ६५८०८               |  |  |  |
| इगिनी मरण               | ८७६ ४ ३८४      | सम १७, प्रसद्धा १६७गा १००७        |  |  |  |
| इकतालीस मकृतियाँ        |                | कर्ममा६ गा १४-४४                  |  |  |  |
| उदीरणा विना उदय         |                |                                   |  |  |  |
| में आती है              |                |                                   |  |  |  |
| इकतीस उपमा साधु व       | ជាខ6ឧ ១ ខ      | प्रस्त पर्वद्वारक्षस् २६,उन मू १७ |  |  |  |
| इकतीस गाथाए स्या        |                | सूय म ४ ड १                       |  |  |  |
| डांगअ≋ ४७० १ेव          | ती             |                                   |  |  |  |
| इकतीस गुण सिद्ध         | ६६१ ७ २        | उत्त झ ३१ गा २०८ी प्रव            |  |  |  |
| भगपान् के दो नकार       | से             | ह्रा २७६मा १४६३-१४६४              |  |  |  |
|                         |                | सम ३१, भाव हम ४ छ. , ६१           |  |  |  |
|                         |                | भावा थु १म ४३ ६सू १७०             |  |  |  |
| इकावन उदेशे याचा        |                | सम ६१                             |  |  |  |
| राग् प्रथम श्रुत स्कन्ध |                |                                   |  |  |  |
| इकीस पार्या स वि        | 7- E ? 8 F 9 ? | विशे गा १६≒३ टी                   |  |  |  |
| मान पदार्थ नहीं जान     |                |                                   |  |  |  |
| इकीस गाथा उत्तराध्य     | यनहर्७ ६ १३०   | वत भ १९                           |  |  |  |
| के इकतीसर्वे श्रध्ययन   | कि             |                                   |  |  |  |

| ? | भी | सेठिया | चैन | Ħ | थमाला |
|---|----|--------|-----|---|-------|
|   |    |        |     |   |       |

बोल भाग पृष्ट

इबीम गाथादणपैकाल्किश्ह ६ १२६ दा व १०

**ममा**ग

प्रवद्धार३६गा१३४६ ६८ भाष्ट्रिका १० प्र

٤

विषय

केसभिक्सु अध्ययन की इसीस ग्रुख श्राप्तक के २११ ६ ६१

| इबीस द्रष्टान्त पारिसा | 493         | ξ         | 60   | न मू २० बा ७९ ७४ टी घाव                      |
|------------------------|-------------|-----------|------|----------------------------------------------|
| मिनी बुद्धि ने         |             |           |      | ह गा६४६स ६६९                                 |
| इकाममनार का घो पर      | ငေရှိဒ      | Ę         | ξą   | शावाधुरुझ १उ ७ ⊏                             |
| पानी                   |             |           |      | स्४१४ ,पिं नि.गा १८ २१,                      |
|                        |             |           |      | दश संद उ १ गा ७४ ०६                          |
| इद्यीम प्रश्लोत्तर     | 283         | Ę         | \$33 |                                              |
| इबीस शतक दोप           | <b>६</b> १३ | Ę         | ६=   | दताय २ सम २१                                 |
| कीम भारक के गुण        | 583         | Ę         | Ę۶   | प्रवृद्धार३६मा १३४६ ४⊏                       |
|                        |             |           |      | থ অঘি ৭ জান ২০ ৮ ২০                          |
| इच्छारार समाचारी       | ६६४         | ą         | ર૪ર  | भ श २ ५३ ७ सू ५० ९ ठा १०                     |
|                        |             |           |      | उ रसुण्यः भ्लाम २६गा है                      |
| •                      |             |           |      | গ্ৰহা ৭-৭ বা ৬६-                             |
| इच्डापरिमाण प्रत       | ३०          | 0         | १ २६ | <ul> <li>सारह स (पृष्टिश ना ६ छ ।</li> </ul> |
|                        |             |           |      | स् १८६,उपा झ १ स् ६, घ                       |
|                        |             |           |      | જાયિ રશ્કો ૧૬ ૬ ૬ ૫                          |
| इच्छामह की व या और     | पचि =१      | 38        | Ę 22 | ±१ सस्२०गा६⊫टी                               |
| भी बुद्धि पर           |             |           |      |                                              |
| <b>१ इच्छालोभि</b> क   | 88          | 88        | २ ४३ | टा ५३ ३स् ८०६ वृ(ती) प                       |
| इत्वरिक झनशन के ह      | द मेदध      | <i>છછ</i> | २ =  | ९ उत्तरमान्यान्सं ११                         |
| इन्द्र                 | 19          | 36        | 3 9  | १ प्रतारिकाश ४ स ४                           |

शोभ सं विश्व उपवि को बहुण करने वाला साधु ।

बोल भाग पृष्ठ विषय ममाण इन्द्रभृति गराधर की जीप ७७५ ४ २४ शिशे गा १६४६म १६०६ विषयक शका-समाधान इन्द्रस्थानकी पाँच सभाष ३६७ १ ४२१ वः ६३ ३ स् ४७२ १ इन्द्र स्थावरकाव ४१२ १ ४३⊏ ङ ६३ १स् ३६३ इन्द्रियकास्यरूप श्रीर ३६२ १ ४१८ वन प १०स् १६१, हा∤ इसके पॉच भेट व ३ सू ४४३ टी. जे प्र इन्द्रियकी व्याख्या श्रीर २३ १ १७ पनप १६ उ १ स् १६१ ही, भेद सत्त्रार्थ अध्या २ सू १६ इन्द्रिय परिणाम ७४६ ३ ४२६ व स ११३,९नव १३स १८२ इन्द्रिय पर्याप्ति ४७२ २ ७७ पाप १सु १२टा, भ स ३८ ९ स १३० वस भा १ गा ४० अन द्वा २३२ गा १३१७ इन्द्रियमार्गणा और भेद ८४६ ५ ५७ दर्भभा ४ गा ९० इन्द्रिया माप्यकारी चार २१४१ ११६३ टा ४उ ३मू ३३६, रहा परि २ स १ टी इन्द्रियों का त्रियपिरिमाण३६४ १ ४१६ पत्र पुरुष्ठ १ सु १६४ इन्द्रियों के तेईस विषय ६२६ ६ १७५ द्य स् ४७,३६०,४४३,४६६, और २४० निकार पनप २३३ २स् २६३,पयाल ९२, तस्त्रार्थं भ्रज्या रस् २९ इन्द्रियों के दो सी चालीस ६२६ ६ १७५ व्यव ४७,३६०,४४३,६८६, विकार पन प २३व २सू २६३,प वाल १२, तत्त्वार्य ग्रध्या २स.५१ इन्द्रियों के सस्थान हेंदे १ ४१६ पत्र ११४ १ इ.३६ टा १व ३स ४४३ टी इहलोकः भय

१ पृथ्योकाय ।

प्रेंदे २ २६८ ठाण्ड३ स् १४६,सग,

विषय बोल भाग प्रप्र मवास ईर्यापशिक रस् ७६० ३ ४४२ मागम २३ १निया १८३ ईर्पापश्चित्री क्रिया ३१६ १ ३८३ ठा० वशा्रं• टा१व° सु ४९६ चान हु भ ४५ है ९४ ईर्घासमिति ३०३ १ ३३१ समध्याध्य १ स्४४ उत सञ्च्यार यस्थि ३ श्या ४७ ही ए ११० ईपोसमिति की चारयतना१⊏१ १ १३६ उन म २४ गा५~ ⊏ ईयोसियिति व चारकारण १८१ १ १३५ वत घ०४ गा४~८ ईशा उदेवलोकका वर्णन ८०८ ४ ३२० <sup>पत्र प</sup>ेस् ईपत्याग्मारा(सिद्धि) का ६० ⊏ ३ १२६ टां द उत्तर्धप्रवासप २ सुध्यत्तम इर्गा ४६म६३ स्यख्व ईपत्माग्भाराण्ध्वी थे ६०६३ १२६ वन ग२ स्४४ स ≍ श्राट नाय व - स ६४८ ईपत्नाग्भाराष्ट्रश्तीके ⊏१० ४ ३५२

बारह नाम

ईहा(मतिहान काभेद) २००१ १५८ अ. ४ ४४ स्, ३६४

ਕ

चनित्वत्तिवेगेण-श्रागार्थःः ३ ४२ मन हम ६ १८८८ प्रव आयविल का द्वा ४ या २ ४ उद्यार (मलपरीचा) की ⊏४६ ६ २६४ न सुरण्या ६३ टी यथा भौत्पचित्री बुद्धि पर

| विषय                              | वोल भा      | ग   | प्रष्ट | मपाण                                                        |
|-----------------------------------|-------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|
| <b>बचारपरिस्नवणखेलसिंघ</b>        | ाण३२३       | 8   | 338    | सम १, उत भ २४ गा २,                                         |
| जञ्जपरिस्थापनिका समि              | _           |     |        | हा १ड ३सू४४७,घ श्रवि ३                                      |
| उच्छ्वाससक्ते पश्चक्रा            | ाण ५८६      | as. | ४३     | ख्यो ४७टी पृ १३०<br>भाव हभ ६ निगा ११७८,<br>प्रव हा ४ गा ००० |
| उष्मितकुगार की कथा                | 689         | Ę   | 38     | विभा २                                                      |
| <b>च</b> त्कडुका                  | ३४⊏         | 8   | ३७३    | हा ६व १स ३६६ (दी ),४००                                      |
| <b>उत्फ</b> डुकासनिक              | इप्र७       | 8   | 308    | द्या १ स १ सू ३६६                                           |
| वस्मरिका भेड                      | ७५०         | 3   | ४३३    | हा १० व ३ सू ७१३ दी,                                        |
|                                   |             |     |        | वस.प १३ सृ १८६                                              |
| उत्कालिक श्रुव                    | ⊏२२         | Ä   | ११     | त सु ४४                                                     |
| <b>ब</b> रकीर्तना <b>जुपूर्वी</b> | ७१७         | Ę   | 388    | भनुस् ७१                                                    |
| <b>उत्तिम्</b> चरक                | રૂપ્રર      | 8   | ३६७    | डा १उ१स् ३८६                                                |
| उत्तम पुरुष चीपन                  | 3008        | 9   | २७७    | सम ६४                                                       |
| उत्तर गुण                         | 44          | 8   | ३२     | स्य भ १४ ति गा १ ६,                                         |
|                                   |             |     |        | थवा ४ मा टी                                                 |
| उत्तर प्राणायाम                   |             |     | ३०३    | योगप्रका ५ ज्ला ८                                           |
| उत्तरमीमासा दर्शन                 | ४६७         | २   | १५४    |                                                             |
| उत्तराध्ययनस्त्रके इवी            | सर्वे७८१    | 8   | २५५    | उस अर २१ गा १३ २४                                           |
| भ० की अन्तिम १२ गा                | थाप         |     |        |                                                             |
| उत्तराभ्ययनसूत्रके ग्या           | रह∓ॅं⊏६३    | Ą   | १५५    | वतः म ११ गा ११ म ०∙                                         |
| ष० की सोताइ गाथा                  | Ų           |     |        |                                                             |
| उत्तराध्ययनसूत्र के रव            | शर-६७३      | Ø   | त्र    | अस म ११                                                     |
| इवें अ॰ यी बत्तीस गा              | <b>धा</b> ए |     |        |                                                             |

विषय चील भाग पृष्ठ त्रमाध **एत्तराध्ययनसूत्र इथा ११७ ६ १३०** ०त म ३९ विद्यिष्य की २१ गाथाए इत्तराध्ययनसूत्रक चौथे ८१६ ३ ४०६ उन भ ४ अध्ययन की तेरह गाथाए **चत्तराध्ययन सूत्र क** छठे ८६७ ५ ४१६ उन म ६ अभ्ययन की १ = गाथाण उत्तराध्ययन सूत्र के छडे ८६७ ४ ४८५ श्रध्यवनकी१≈मृत्तागाथाए उत्तराध्ययनसूत्र केंद्धर्तास२०४ १ १६३ ध्य ॰ वा सिल्लिस निषयनर्णन उत्तराध्ययनसूत्रकेतीसाह० ह ६ ३६ उत ध ३ क्षध्ययन की जीस गाथाछ चत्तराध्ययन सुत्र में दसर्वे हद्ध ७ १३३ वत श० १० अध्ययन की ३७ गाधाय पत्तराध्ययनसृतक्ष्वचीसर्वेहर्द् ७ २५४ वतः १० । **म॰ की** पतालीस गायाए जनराध्ययनस्त्रयेष दृहवें ६६२ ५ १५२ उत्त म॰ १४ अ॰ भी सीलह गाथाए उत्तराध्ययनसुत्रके पन्द्रहर्वे=६२ ५ ४८० अ॰ की सीलह मूछ गायाए **चत्तराध्ययन स्ववं पाँचवं ६७२ ७ ४६** उत्त म १ श्र॰ की बसीस गाथाए उत्तराध्ययनसूत्र के बीसर्वेद्धपृष्ठ पृ १३० उत्त म २० गा ८-४२ ध्य॰ की पन्द्रह माथाए

ममाया

२०१ १ १५६ नस देश ४३४म ३६४

चत्तराध्ययनसूत्र के वीसर्वे ८५४ ५ ४७७

विषय

श्र॰ में से पन्द्रह मूल गायाए रुपितया युद्धि

प ११ स् १६६, ध प्रकि सत्यामुपा भाषा શો ૪૧ ટી દ્ર ૧૨૨ ६४ ६ ४५ तत्सय भ्रध्या ६ स् २६ **स्त्पाद** चत्पादना दोप सोलह =६६ ५ १६४ मा हा , आ ६६७-६६८, य अधि ३ स्तो २२ टी प्र४० आहार के पिनि गा ४०८ ४०६,पचा १३ मा १८ १६,पि विगा ४८-४६ 2, v H 15 0 P 13 **स्ट्रा**दनोपधात ६६८ ३ २५४ प्रत्वाद, व्यय, श्रीव्य स्त्य ४२४ २ २२ श्चायम सका छहा द्रव्यों मे चरसर्ग हुगा ३१६,स्या का ११डी १ २५ बरसर्ग सूत्र २३६ य उ १ गा १२२१ 200 8 अप मि ए हे हे छ जन्मविंगी काल १ २२ 33 व वस सम् २०४०, टा ६ पत्सपिंगी के छ। आरे ध३१ २ ३५ व ३ स ४६२, विशे गा 3405-3490 **उत्से**भोग्रल ११८ १ ८३ धन स ११३

प ११ सू १६४, घ मधि ३ यापा व्लो ४१डी छ. १५२ सपस्न जिसत मिश्रिता ६६६ ३ ३७० ठा १० ८३ स. ७४१ पर

चरविषायुद्धि <u>फीरश्कायाह</u> ४६ ६ २४२ ने स्वार्ग १ १४डी चरपञ्ज मिश्रिता सस्यामृपा ६६६ ३ ३७० व १० उ ३ स ०४१, वर.

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रमाण चद्रिक्रपार्रोयेदसअभिपति७३७ ३ ४१६ म गरवदस् १६८ २ ५३ १ २३७ कम भारमा १ स्थारमा उदय चदयाधिकार कर्मप्रकृतिया≈४७ ४ ६४ यस भारता १ से ५२ का ग्रुणस्थानों मं ६२४ ३ १६३ वस्य ३ ह ६६९ उदायी रामा

३८० १ ३६७ न्याय दी प्रका १ चटाहरण न स २७ गा ७२ भाग ह उदितोदयशामाकीपारि हरेथ ६ ⊏रै णामिकी बुद्धि की कथा MI E44

उदीरणा

२ ५३ १ २३७ वस भारगा वसाल्या **उदीरणाक्**रण प्रदेश हैं हैं प्र क्रम गा २ उदीरलाधिकार वर्ग = ४७ ५ ६= क्स भारता ३०४ मकृतियों का एएएस्थानां में उदीरणा विना उदय में ६८६ ७ १४६ कम भा ६ गा ६४-६६

आने वाली ४१ मक्रतियां

चद्रम दोप सोलहआहार के =६५ ५ १६१ प्रवदा ६० गा ४६४ ४६६, ध ग्राधि ३४मे २ टी ॥३८

पिं निया ६२ ६३ पिं वि या ३ ४. प्या १३ गा ५-६ उद्गमोपद्यात ६६८ वे व्यष्ट टा १० उ व सु ७३८ **१ उ**देशाचार्य ३४१ १ ३५२ ध्याविर्ल व्योष्त्र ⊏

उदेशेइकापन आचाराग१० ५ ७ २७१ वस 🕫 मथम अनस्कन्ध के घदार पेन्योपम (सुक्ष्म, १०८६ १ ७५ मन स.१५८,४२ हा १६८

च्यावह।रिक्र) गा १०१८ १०३३

९ ... ते देश प्रथम प्रश्न बाल सबा मृल पाठ निस्तान बाल ग्राचार्य

| विषय                       | बोल भा     | II. | gg         | मगाण                           |
|----------------------------|------------|-----|------------|--------------------------------|
| उद्धार मागरोपम             | 308        | १   | 192        | मनु स १३८, प्रव द्वा १४६       |
| •                          |            |     |            | ग्रा १०२७-१०३८                 |
| बद्धिन दोष                 | द्धश       | ¥   | १६३        | प्रव द्वा ६ ज्या ४६६,ध भ्रषि २ |
| •                          |            |     |            | को २०टी ए ३० पिं निगा ८        |
|                            |            |     |            | विविगा४ प्या १३ गा६,           |
| चद्दर्तना करण              | ४६२        | 3   | ६४         | हम्म गा २                      |
| उद्दर्नानारकी जीवोद        | ी ४६०      | २   | ३२६        | त्रम हा १८१मा १०८७ ८०          |
|                            |            |     |            | पन्न॰ प २० सु २६३              |
| चनचालीस कुल पर्वत          | ६⊏६        | Ø   | \$88       | सम ३६                          |
| चनतीस गाथाए महाबी          | १६५३       | Ę   | 335        | सूय भ ६                        |
| स्तुति नामक स्वगडाः        | ī          |     |            |                                |
| सूत्र के छुठे श्रध्ययन व   |            |     |            |                                |
| उनतीस पाप्थत               | ६४६        | Ę   | ३०५        | सम् २६, उत्त म ३१मा १६         |
|                            |            |     |            | टी भाव इ भ ४ १ ६६०             |
| उनपचास भग श्रादक           | 8003       | ७   | २६७        | मश्चत ६ स् १२६                 |
| के मत्याख्यान के           |            |     |            |                                |
| <b>एनपचास भेद ७ स्वरों</b> | के ५४०     | 5   | 201        | भतुस् १०७ सार्द्श <b>४</b>     |
|                            | • •        |     | , ,-,      | उ रेस् ४४३                     |
| ष्ट्रीसकथा ज्ञाताधर्मकथ    | कि १००     | ä   | <b>४२७</b> | বা৹                            |
| उनीस दोप कायोत्सर          |            |     |            |                                |
|                            |            |     |            | भा ता ३ म ३ ६ ४ ८ ६ ५          |
|                            |            |     |            | यो प्रता १९७३०                 |
| उन्माद के छः बोल           | ৪রত        | 3   | २ ६०       | दा (३३६) 👫                     |
| चन्मार्ग देशना             |            |     |            | 38F # 25 W 24 F                |
|                            |            |     |            | 24 2 F F 1/2                   |
| वपकर्ण १४ साधुः            | गें के ⊏३३ | }   | ५ २८       |                                |

प्रवास विषय जोल भाग प्रष्ट १ १७ सस्यात्र मध्या वस्तु १७ उपकरण द्रव्येद्रिय २४ उपकरणा प्रकुश साधु ३६६ १ ३८० टा १ ट ३ सू ४४६ टी भ श भ द द ई गुण १९ टी **ए**परस्णोत्पादनता विनय २३५ १ २१६ दण द ४ उपक्रमङीव्यास्त्वाऔरभेद४२७ २ २४ ra n vo उपक्रमञ्जीन्याख्या भीरभेद२४६ १ २३४ ET Y S P F P L S ठा १०उ देश पदे⊏ ६६= ३ २५४ उपघात दस ठा १०३ रेस् ५४१,मन् प ११ ष्ठपद्मात नि सून व्यसस्य ७०० ३ ३७२ सु १६६ च प्रति ३ व्ली ४९ हो हु १२२ याग म ६ व ८ सू १८ ० उपदेश में योग्य धाठवान ४८५ ३ ३६ वपनेण राजनती ना ७७१ ४ १४ दरा 🏗 🤻 रहनेमि को ६६३ ३ ३६२ उत्र चर≍गा<sup>९</sup>६ चपदश कचि सवाद वा १४डी सम्बद्धा चपदेश से सम्यात्व शाप्ति = २१ ४ ४३४ िकार, हा म १⊏ (चिलातीपुत) थ बाधि ११लो १६टी प्र १८ १ उपधानाचार 48E 3 8 ३८० १ ३६७ स्त्रा परि ३ स ४० उपनय ७२३ ३ ४१२ छ १० व हे सू जरहे चपनीत दोष तत्त्वाथ भ्रान्या १ स् रुपपात जन्म ६६ १ ४७ द्याध्य हेस् ४७० उपपात सभा ३६७ १ ४२१ पन प १ सू ३७ सा १२= २ उपगृहण दर्शनाचार ५६६ ३ 🗷 वत अर्था ३१

९ श्वानापारका एक भेद। २ ग्रुची पुरुषों की प्रश्नमा करना ।

चोल भाग पृष्ठ पपाए। विषय उपा भ १ सू ६ घ अवि -जपभागपरिभोगपरिमासाहिए३ ६ २२५ व्रत में २६ गोलों की मर्यादा ज्लो ३४ टी पृद० था प्रति शाव ह श ई पू ८२७ उपभागपरिभोगपरिमाण१२८(क)१ ६१ त्रपाझ १ स् ७, प्रव हा ६ उपभोग परिभोग परिवाण ३-७ १ ३०५ प्रत के पाँच अतिचार सा २८९ चपभागपरिभोगपरिमाण७६४ ४ २≈३ भागम व्रतनिथय और व्यवहार से क्स भा १ गा ४२, पर

चपभोगान्तराय ३८८ १ ४११ प २३स २६३ प्रश्न सबरद्वार १ स्ट्र ९२ उपमाञ्चाट श्रहिंसाकी ६२२ ३ १५५

न पीटिकामा ४-९० रुपमाण भाउ सघ की 3 १५६ ६२३ प्रश्न धर्मद्वार ४स् २६,उ२ स १७ रपपाए इक्तांस साधुकी ६६२ ७ भनुस् १८० गा १३१ चपगए पारह साधुकी ८०५ S 30€ 21 8 8 8 H 36c उपमाचार क्रोध की 8 348 820 ठा४ उ २ स् २६३ ही, वपमाचार मान की १६०१ १२१ पन प १४ स् १⊏८, पर्न उपमा चार माया की १६१ १ १२१ शा १ गा २० चपमा चार लोभ की १६२ १ १२२

चपमादस ससारबी लगण६७६ ३ २६६ मरा मध्यदार रे सु ११, वव स् २१ समुद्र स

२०२ १ १६१ अनु सु १४८ म रा ४ उपमान प्रमाण इश् मु १६३ उपमान सरपा के ४ मका ग्रह १३ १४२

रपमा बत्तीस जील की ६६४ ७ १४ अरा घमद्वार ४ सू २७ उपना सरपाकी व्यारया २०३ १ १६१ मन सू १४६ ॥ ३३३

भौर भेद

| भ्रा माउया चन ॥ यमाला |
|-----------------------|
|                       |
| बोल भाग पृष्ठ         |

त्रपास

च ३ सू ७४६ उत्. झ २३ मा ४ प्रव द्वा १०३ मा ७६०

FO PYPUT S OF TI ON S F THYS OR

\$ 3

विषय

STREET TRAIN

| चपमा सत्य                 | 45 = \$ \$00 0 10 0 14 0 17 14 1              |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
|                           | ष १९ सु १६४ भ मधि ३                           |
|                           | શ્લો કે ટી છુ ૧૨૧                             |
| उपमा १६वर् धृत सायुकी     |                                               |
| <b>प्रयोग</b>             | ११ १ १० या व २६स ३१२                          |
| <b>चपयाम नारकियों म</b> े | <b>५६० २ ३३७</b> ची वस ३ सू ८८                |
| उपयाग परिलाम              | 985 ई 850 था। वहस् ०१३ वेध                    |
|                           | ष १३ सू १=२                                   |
| उपयोग पारह                | ७⊏६ ४ २६७ वन व २० स् ३१०                      |
| उपयोग भावेन्द्रिय         | २५११ च तत्वार्यमध्या २ स १ व                  |
| रुपयोगा मा                | प्रहेत्र हेत् अपात व के सु४६०                 |
| चपरास का पश्चक्याण        | ७०५ ३ ३७६ प्रव झ४गा००४नी पवा≡                 |
|                           | गा६ धावह ध्र्री प्र≂ा े                       |
| उपशमना करण                | ५६२३६५ कम्मगर                                 |
| चपशम श्रेणी               | ट80 में टरे प्रवृहा ६० गां ७०० ३०८            |
|                           | कर्भभा न्या २                                 |
| चपराम भेणी का प्रर्णन     | ग पृद् १ ३३ क्षेभाश्यार,विशया <sup>१०८४</sup> |
|                           | न्वयालां स <sub>र्</sub> या १९६६सं१२१६        |
|                           | धात्र स गा १९६१००                             |
| षपश्म समितिन              | २००२ १ २६१ वम भा १या १४                       |
| चपशान्त वपाय जीतरा        | ।ग⊏४७ ५ ⊏० वसभारमा॰                           |
| इसस्य गुणस्यान            |                                               |
| चपणान्त क्रीध             | १६४ ६ ६०४ सन्दर्भ रूप                         |
| उपमपद समाचारी             | ६६४ ३ २५० सशरध्य म्हन्य,गावण                  |
|                           |                                               |

वोल भाग पृष्ठ प्रवास विषय जपसर्गआत्मसबदर्नीय २४३ १ २२० टा४ट ∢स्३६१,सूय च ३ वेचार मकार र १ टी निया ४८ रपसग आश्रर्य ६८१ ३ २७६ डा१० वर स ७७७, प्रव श ११८ वा ५०४ धपसर्ग चार २३६ १ २१८ स ४३४म् १६१म्य ५१ स ३ र १ टी शि शा ४m उपसर्ग तिर्येच सम्बन्धी २४२ १ २२० व व्यव्य १६१, स्वन्न १ र चार मरार ਕ 9 ਈ ਜਿ ਜੀ? /5 वपमर्श देन सम्बन्धी चार २४० १ २१६ य न्व ४१ १६१,स्व म ' त १ टी निया ४८ वपसर्ग मनुष्य सम्बन्धी २४१ १ २१६ व व्य अस् ३६१ स्य म ३ उ १ टी निगा ४८ चार उपाग सन वारह ७७७ ४ २१४ રૂપુ ૧૨૨ बिश या २०६६ उपादान कारण २७० १ २५२ म मग्लाचरण उपाध्याय स्पाध्याय के पञ्चीस गुण ६३७ ६ २१५ वन द्वा २६ ६० मा ४६२ ६६, थ भिष रेश्वा,४३ पृ १०. म्१३ २ २४० व स्ट रेस् १७७ व उपाध्याय पदवी उपासकदशांग के इस ७७६ ४ १६० अभ्ययना या सन्तिप्त वर्णन उपासकः प्रिमाण् न्यारह ७७४ ४ १८ दता द ६, सन ११ जपत्तियात्राद्धिकी२७४था६४६ ६ २४२ व स २७ ग ६- ६, ३७ मेठठ र रदि स न्य हिम्दा माना सभयतःखा श्रेणी उ रेस ७०० दभवती बक्रा श्रेणी ५४४ २ २८३ ८०३१ ए०८ १, ४०००

2,730

| થી | सेठिया | नैन | 4 | थमाला |
|----|--------|-----|---|-------|
|----|--------|-----|---|-------|

ę 8

| विषय वी                                         | ल   | भाग  | पृष्ठ   | मपाण                            |
|-------------------------------------------------|-----|------|---------|---------------------------------|
| सम्बर्दत्त कुमारकी मधा ह                        | ٤ و | Ę    | 84      | ति म ७                          |
| उम्मीसे दोप                                     | ĘĘ  | 3 3  | 280     | प्रव ह्या ६७गा ४६८५ १४८         |
|                                                 |     |      |         | पिनि सा६२०,ध मधि रै             |
| _                                               |     |      |         | ध्य स्मीष्ट्रप्रशावात्र्या ५६   |
| <b>उरपरिसर्प</b>                                | 80  | \$ 3 | ४३६     | पन य १ सु ३१ ज्ल म ३६           |
|                                                 |     |      |         | गा १८०                          |
| वयगई(भौपपातिक)सूत्र ।<br>का सन्तिप्त विषय वर्णन | )શ  | 9 13 | २१४     |                                 |
| . 0                                             | Ęo  | Ş    | 8¤      | तत्त्वार्यभ्रम्या २ सृ ३३, ८१ ३ |
|                                                 |     |      |         | 3 1 U 160                       |
|                                                 |     | ক    |         |                                 |
| <b>जनोदरी</b>                                   | 81  | 9६ इ | र दह    | उत्तभ ३० मा⊏,ठा ६               |
|                                                 |     |      |         | उ रेस् १९१ उर स् १६,            |
| -2-033                                          |     |      |         | प्रवद्रा∜्वा२००                 |
| जनोदरी के भेद                                   | 3   | ? !  | १६      | भ शर्≉उ७सू ⊏ <sup>३</sup>       |
| जनोदरी तपके १४ भेद                              | Ę   | 33   | ३ १ट६   | टबसू १६, भशा २४                 |
| 2                                               |     |      |         | उ ७सू ८०१                       |
| कर्भ्ता सामान्य                                 | 48  |      | १ ४१    | रत्नापरि ६ सू ⊭                 |
| जर्भ्व लोक                                      | Ę   | 1 1  | १ ४६    | लोक भाग्स १२,भ ७ ९१             |
|                                                 |     |      |         | व १० स्४१०                      |
|                                                 |     | ऋ    |         |                                 |
| भाजुपति मन.पर्यय ज्ञान                          | \$  | 8    | १ १३    | टा २व ९स् ७९                    |
| भरजुपति लब्धि                                   | ć!  | 18 s | \$3€ }  | त्रव हा २७ मा १४६०              |
| त्रश्चिम् नग और उसके                            | Äį  | ६२ः  | र धश्रद | स्त्ना परिच सु ३८ धनु           |
| दो भद                                           |     |      |         | सु १∢२ या १३ ८, द्रब्य त        |

भ्र⊾सा ६ श्ली ९४

विषय बोल भाग प्रष्ट ममाख ऋज्वायता श्रेणी ५८८ ४ ५८३ टा ७ व ३ स् ६⊏१, म क्रिस में हें हें वे व ठा ६७ ३स ६-३टी, वृ हो ४३२ २ ४० मृतुए छ. ४०० १ ४२६ | ता ॥ उ३ स ४६०, प्रर मृतुममाण सप्तसर् ४०० १ ४२७ | झ १४२ मा ६०१ मृतु सवत्सर प्रद्धि के तीन भेद १ ७० शर्व४स् १४ मृद्धि गीरव (गारव) ६८ १ ७० डाइउ४स् -१६ मृद्भिगास्यार्यकेद्धःभेद४३= २ ४२ व ६व १स ४६९.पत प १ स ३७ ऋषभढेरकासिक्षक्ष जीवन≃२० ४ ४१६ ति व भी १ मापभदेन के अहा खावे पुत्र ८१२ ४ ३८८ स्य <sup>ध्य</sup> १ म ७१,निवर्षा ( नोगिदुर्लभ भावना ) ऋषभदेवभगवान्के१३भव⊏२० ४ ४०६ ति पर्श्वा म्हपभनाराच संहनन ४७० २ ७० पग•प>३ स् २६३, ठा६ व ३स ४६४,रर्म मा १मा =

Œ

प्क गर्म से दूसरे गण में ४१४ २ २४४ व ० उ १ स ४४५ जाने के सात कारण

एक जम्मूद्रीप ४ १२ व्याप्तरं, सामार्थक प्रस्तः अनन्तरक ४१८ १ ४४२ व्याप्तरं, सामार्थक प्रस्ताः, सामार्थक व्याप्तरं, सामार्थक व्याप्तरं, सामार्थक व्याप्तरं, सामार्थक व्याप्तरं, सामार्थक व १ स ४३०

एकता भीर अनेक्ताका ४२४ २ ७ व्यक् जिचार छ. द्रव्यों में

एक आत्मा

एक सिद्ध

प्राधिक दोष

| विषय                                 | बोल भ        | ाग | पृष्ठ | <b>म</b> माख                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एकनो बक्रा धेणी                      |              |    |       | ठा ७ ३ ३ सु ४८ ९, म श २४                                                                                              |
| पक्त्य भारता                         | ⊏१२          | ઇ  |       | उ ३ सू ७३०<br>याभा १४४ ४,भानना नान<br>यक प्रवृद्धा ६७गा ६७२                                                           |
| ण्यस्य विनर्षे अविचारी<br>शुद्धाःयान | २२५          | ۶  |       | सत्त्वार्थं क्रथ्या ६ सु ७<br>साव हा श्राप्त ध्यानरान् क्रमा<br>७६ ≈० व्याप्त व ते सू १४७<br>वाट्यक ४२,क्रमा १४वो ११४ |
| णक् दण्ड                             | 3            | 9  |       | द्धाः । सः ।<br>बाह्यक कर्षां स्था रस्या राज                                                                          |
| एक प्रमासु                           | -            |    |       | डा वर्षी प्रम                                                                                                         |
| एफ मदेश                              | ă,           |    |       | य १ स् ४१                                                                                                             |
| एरमासिकी भिवलुपडिः                   | म ३०म        |    | •     | सम १२ सम २ उ १ सु ६३                                                                                                  |
| एक्सिनिनी बारहर्ना<br>भिवसु पडिमा    | <i>७</i> ६ म | 8  | २६१   | टा,दराद ७<br>सम १२ भ श ग्ड १ सूद १<br>नीदसाद ७                                                                        |
| प्रका विद्वार प्रतिमा ने             | ५≃६          | 3  | 38    | य = व ३सू १६४                                                                                                         |
| थाउ स्थान (गुण)                      |              |    |       |                                                                                                                       |
| एक्यादी                              | १३४          | ş  | ĉô    | छ = इ ३ सू ६०७                                                                                                        |
| ण्क समक्ति                           | 2            | 3  | 3     | त्रव हा १४६मा ८४२ परा १                                                                                               |
| एक समय में कितने सिः<br>हो सकते के १ | द =8€        | ų  | ₹2•   | या ३ सल्लाथ घप्या १<br>, पत्र घ १ सृण्टी                                                                              |

⊏४६ ५ १२० पत्र प न सु प

७२३ ३ ४११ टा १० ट ३ ह् ०४३

ण्यामपो प्रमादमतिलेखनाध२१ २ २५१ उत्त म<sup>०</sup>५गा २०

बोल भाग प्रप्त चिपय यमाण प्कार्थिकाञ्चयोग ७१८ ३ ३६३ **धरण मुद्र क्ष का** एकासन के बाट बागार ५८७ ३ ४० भाग इ. म. प्रतार प्रव द्वा ४ मा २०३ एकासन वियासिया मा ७०५ ३ ३७% मन हा ४ मा २०० २०३ टी, पचा ६ मांद, भाव म पद्यक्ताण म ६ ५ ८६३ एरेन्द्रियजीवों का समारंभ२६= १ २=५ हा ६ उ २ सू ४२ ६ ४३ • न करने से होने वाला पाँच मकार का समम एकेन्द्रिय जीवींके समारभरह७ १ २०४ अध्व र स ४२६४३० से होने वाला पाँच असयम एगहाणा का पश्चनखाला ७०५ ३ ३७८ मर हा ४गा २०७, २०४८ी, सारह स ६५ ०१३ पना ध्या ६ एगहाण के सात सागार ४१७ २ २४७ मत इ म इ १८६३, घर ह्य ४गा ३०४ एवधूत नय भुद्द न प्रश्न मति सु १६२ मा १३६, श्त्ना परि ७ सू ४० एपया समिति ३२३ १ ३३१ सम १ मा वर्स ४४०, उत्रम २४गा २ घ घपि ३ श्लो ४७ टी व १३० पपणासमिति के भेट १३ १६६ उत म २४ गा ११-१२ पपछोपघात ६६८ ३ २५४ व १० व १ स ०१० पेरवत क्षेत्र के ब्यागावी ६३१ ६ १६७ वस १६८, पर हा ।

गा ३०० ३०३

चौबीस तीर्थकर

निषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाख ऐरनत क्षेत्र के चर्तभान ६२८६ ६ १७६ सम १४० प्राह्म पण ब्राह्म पिणी के २/तीर्थकर ऐसर्ष पद ७०३३ ३७४ छ १०३ र म ८१०, हा ८३३६ ९९

## ओ

ऑकार का कार्य पच ६१८६ १३३ हव्य सं परमेष्टी कैसे १ क्रोपसझा ७१२ ३ ३८७ छ १० ३ १ ७ ४ १४

## श्री भीत्पत्तिनी युद्धि २०११ १५६ नम् २६ ग४उ४ सः ३६४

श्रीत्विचरीनृद्धिन्न २०इशान्तहभ्दः ६ २४२ व स्वरण्या ६२ ६४ डी श्रीत्विचरोनुद्धिवर २०क्रवाहभ्दः ६ २४२ व स्वरण्या ६० ६४ डी स्रोदियर भावकी व्याराया ३८० १ ४० ८ व्यापा ४वा ६६ व्यास्त १९६ श्रीर उसके इत्तीस भेट प्रवास १८६० से सार्था १८० व स्वर्थ १ ३ ३५८ वा १० व ३ स्वर्थ ४ सीटारिक कायवाग्य १४४० २ २८६ स्वरुश्य अस्य १६० ६ स्व

भौदारिक शरीर

३८६१ ४१० अध्व १स १६६, पत्र यरशसूर६० वसमा १या ३३

ंगेल भाग पृष्ठ विषय भमास वर्मभा १मा ३६,प्रस द्वा २१६ भौदारिकशरीर वन्धन ३८० १ ४१५ नाम कर्म सा १२७२ क्से भा भग ३६ प्रव हा २१ " मौदारिक शारीर सघात ३६१ १ ४१७ नाम कर्म या १२७३ इह् ३ २३५ पवा १७ गा १४-१६ धौदेशिक कल्प द्ध थ १६१ प्रवहा६७गा०६४,घमधि३ औदेशिक दोप बलो बतीय ३८,पिनिया €ै। तिनि गारे,प्रया १२ गा ४ भौपनिधिक ३४४ १ ३६६ स । उ १ स ३६६ थौपपातिक वैकिय शरीर ३⊏६ १ ४१३ <sup>पत्रपश्</sup>स्र<sup>०६७,ठा ।उ १</sup> सृ३६१,वर्मभा १ गा ३३ भौपरामिक और साथिक ६८३ ७ ११८ म ग १३३३। सम्ययस्य में बया अन्तर है? स्मीपशमिकभावका स्वरूप ३८७ १ ४०७ कम भा ४गा ६४ मत स १२६, और उसके दो भेट त्रव द्वा २२१ मा १२६१ ध्यौपशमिक समक्रित 💴 प्रस् हा १४० गा ६४४, यम 34 8 भा १ गा १ १

## क

फलुए जीर मृगालकी कथाह ०० ५ ४३७ हा वा (क्नजात मञ्चय) मृठोर वचन के विषय में ६६४ ७ २१४ नी गाथाए फटलुम्माआदि१६महासुग्म⊏७१ ५ १७२ यथ्य २४४०१ हु० ८४४ कथा अक की जीत्यचिकी ६४६ ६ २७४ वं० हु० २४ या० १४ टी०

बुद्धि पर

विषय

to o

क्था प्रज्ञुमारी की ६१० ६ ५०

पारिसामिकी बुद्धे पर

क्था अमात्य प्रत की

पारिलामिकी पुद्धि पर

यपा भर्षशास्त्र ही औरगत्तिका बुद्धि पर

बोल भाग पृष्ठ

प्रमाख वि० श्र० १०

न०स्० ७गः=७२ मात

ति च० अन्य ६, नवस्व ३७

सा ७२ बाव = निगा०६४६

उत्त व्र ९ ⊲नी भाव ह∘नि

मा ८५०न०सु०२७गा०७३

हर्भ गार ध्रुट

धात**े व**े ई औ**० १**४ क्या व्यतिष्ठक्त क्रमारकी ७७६ ४ १६⊏ क्रया अनाधी प्रति की ८५४ ५ १३० सभ का ४० वि 🖩 🕽

पथा श्रामागसन चार की ६१० ६ ३७ षधा नभयदुमार की ६१५ ६ ७४ पारिसामिकी उद्धि पर

षधा अमात्य (मत्री) की ६१५ ६ ८५

०३ ३ ४१३ फथा भर्नेनगाली की ७७६ ४ १६६ मत-व ६ भ १

६४६ ६ २८• न स्॰ °०वा॰ ६४डॉ॰ ६०० थ ४६६ ना म १७

वधा श्रश्वों जी क्या भारत को पारिणा ६१५ ६ ११३ वेबस उपल पर मान ह० ति० सा• £ k 9 मिकी बुद्धि विषयक

क्या भार्यापाद आचार्य =२१ ८ ४६६ नरमद- सम्बन्त्वावित्रार षी स्थिरी रहण पर गा॰ १८ ही •

क्या इकीस पारिणामिकी ६१५ ६ ७३ न० स्० २० मा जन-जर बाव इ॰िया ६४=-६४१ पद्धि की

षधाइच्छामइची औरत्-६४६ ६ २००१ व सु॰०० ग॰६४ री चिरो बुद्धि पर

क्या उचार (मल परीसा) ६४६ ६ २६४ न॰ मूरण्या॰ ६३ टी॰

भी और विकी बुद्धि पर

नि॰ वा॰ १३ पीटिस

विषय बोल भाग प्रप्र मगाग क्या र्जिकत क्रमार की ६१० ६ ३४ विक शक ॥ कथा बदिनोदय राजा की ६१५ ६ ८१ न॰ स॰ २०मा०००, आव॰ हव निव्माव ४६ पारिणामिकी बद्धि पर म्या उन्हीस ग्रातायम ६०० ५ ४०७ कथाग सूत्र की प्रवासम्बन्दत्तकुमार्भी ६१० ६ ४५ वि॰ ध॰ ७ कथा पत्रता कृषार की ७७६ ४ १६८ धन व ६ थ ५८ वधा कञ्चर भारशृगालको ६०० ५ ४३७ १० १० ४ क्या मनवामता की भारणः । ४ २५० व्यव-द-वि-वा-१३४,व-अन्तयोग पर निक्साक १३ पानिका क्याकामकी भौत्यचि ६४६ ६ २६३ तन्त्र व्यार्वे होर की बुद्धि पर कथा काल सेठकी पारि ६१५ ६ ७⊏ ব্ৰ ব্ৰুত নাচত স্থাতি णामिकी बृद्धि एर ह॰ नि० गा० ६४० कथा कुरुना की क्षेत्र अन ७८० ४ २३६ व्यान र००० गर य॰ नि॰ गां॰ ९७९ पाटिसा जयोग पर मथा क्रुपार सेठ श्रीपारि ६१५ ६ ७६ न॰ स॰ ७वा००० मान् हैं विवस्ति स्व णामित्री उद्धि पर क्याकुण प्रज राजाकी ४२८ ४ ४५५ नवप्रतार १८८१ वस्य काला दोप पर क्ट्राधिकार क्या कृटल की अवस्व द्वाह०० ५ ४६६ ना० मन् १६ गमन सम्बन्धी क्या काकणदारक भी ७८० ह २४८ वान इ०नि०मा० १३४, पु•

भाग भनजुषीय पर

क्या सपक की पारिणा ६१५ ६ ८८ न॰ स् २००००३, अनः

कथा जुल्लक्र की औत्पत्ति ६४६ ६ २६७ न॰ सू॰ २७ गा॰ ६३ टी॰

कथा खड्ग(गेडा)कीपारि ६१५ ६ ११६ न०सु॰ २७ गा०७४, झान॰

ववारा

हव नि॰ या॰ ६ ke

ष्ट० नि शा० ६ k ९

गा ७४ माव इ नि गा ६५९

६०० ५ ४५६ नाम १०

विषय

मिकी बुद्धि पर

की बृद्धि पर

गामिकी पुद्धि पर

पारिणामिकी बुद्धि पर कथा चन्द्रमा की

| All the first at                                     |
|------------------------------------------------------|
| क्या खुडुग (अगुडी) की ६४६ ६ २५⊏ नं स॰ २७ गा॰ ६३ डी॰  |
| औत्पत्तिकी खुद्धि पर                                 |
| क्था गजसुकुमार की ७७६ ४ १६३ <sup>धन०व०३ घ० ⊏</sup>   |
| क्या गर्हा पर ५७६ ३ ३४ आव ह अ ४ नि गा १२४०           |
| क्या गाय और बहाडे की ७८० ४ २३६ मान हिन मा १३३, वृ गा |
| हृब्य अनुस्थाग पर १७१ वीन्सः                         |
| कथा गेंडे की पारिग्रामि ६१५ ६ ११६ नस् रण्या पर आव द  |
| की पुद्धि पर नि० गा॰ ६.k °                           |
| क्यागोलक साखकीगोत्तीहथह ६ २६६ व स् २० मा ६३ व        |
| भी औरपत्तिकी बुद्धि पर                               |
| क्था ग्रामीण की वचन ७=० ४ २४२ बाव ६ नि गा १३१वृ      |
| ध्यन <u>न</u> ्योग पर् नि॰ गा १७१ मीटिश              |
| क्यायक्य (भाड) की ६४६ ६ २६५ न स् २० मा ६१डी          |
| भौत्पिकी मुद्धि पर                                   |
| मया चण्डकीशिक सर्पकी ६१५ ६ ११४ ति व पर्व १ न सूरण    |

त्रोल भाग प्रष्ट चिपय ममाण क्या चरणाहत की पारि- ६१५ ६ ११२ न मृ २७मा ७४, मारह नि णामिनी बुद्धि पर सा ८५१ क्याचाणक्य कीपारि ६१५ ६ ६४ नम् रण्या प्रशासहित 111 -ko णामिकी उद्धि पर मधा चारपुत्रवधुष्टीं भी ६०० ५ ४४० ता व ० कथा चिलातीपुत की उप ८२१ ४ ४३४ नापर मा १४ ना सम्यस्ता शिकार हा हा द दश से सम्बास्य ग्राप्ति पर कथाचेटक निरान की ६४६ ६ ३७६ न स जबा ६६३ ओत्पत्तिमी बृद्धि पर क्या चादह राहक की ६४६ ६ २४३ न स २० ग ५४ डी औरपत्तिकी बुद्धि पर मथा जिन्दत्त स्थार ह०० ५ ४३६ गण व ३ सागरदच को फथाजिनदास कुमार की ६१० ६ ५६ विम १५ क्याजिनपालाजिनरत्तकी ६०० ५ ४५३ ता म ८ फथा तीन ३२१ छ १ ६६ टा रे र र स क्यातुम्बेकी ६०० ५ ४४१ शाम ६ क्या तेतलीपुत की ६०० ५ ४६२ ण म १४ क्या तेरह सम्यक्त की ८२१ ४ ४२२ वर्ष म १४ १८ क्यादसदु,खविवासकी ६१० ६ २६ सध्३ वि म १ ने १० पथादस मुख विपाक की ह १० ६ ५३ से ६० वि म ११ छ । क्यादावद्रम हच्चकी ६०० ५ ४५६ वाम ११ क्रथा दुर्गन्ना की जुगुष्सा ८२१ ४ ४५८ वनपद वा १८नी मन्यारवा

धिवार

दोप पर

निषय नोल भाग पृष्ठ मलाण क्या देवदत्ता सनी की ६१० ६ ४७ वि म ८ क्या देवी पुस्पतती की ६१४ ६ ८० व स्व २० गण ०४, साबद वि पारिखामिकी नुद्धि पर

त्रथा धनदत्त्व की पारि ६१५ ६ ८३ नस्॰ गण ७२ हा स १५ सामिकी उद्धिपर सारहित साहरू

कथा धनपति कुमार की ६१० ६ ४६ विश्व १६ रुपा धन सार्थपाड की ८०१ ४ ४४६ वकर या १०नी सम्बदका सम्बद्धसम्बद्धानिक लिये

कथा धन्नाहुमार की ७७६ ४ ३०४ मणुर ३ म १ क्यापनामाधनाहभीर ६०० ५ ४३४ म ब॰ ३ विजय चोर जी

ावसय पार ना कथा नहस्त की भाग ७=० ४ २४६ व्याव द नि॰सा॰ ११४व॰ अनलसाम पर

क्या नद मिणियार की ८०१ ४ ५५५४ अवद गा १६ न घ १६ ज्या नद मिणियार की ६०० ४ ५६० ज्ञा घ १६

क्षान "दी फल की ६०० ५ ४६४ लाख १५ क्षान "टी प्रशेनकुमार की ६१० ६ ४३ विश्व ५ स्थानन्दीपेण साधुकी ६१५ ६ ८२ व सूरण्याण व्यवहान

स्यानन्दापणः साधुनी ६१५ ६ ८२ व सूरण्याण्य बावदात पारिणामिक्री युद्धि पर क्यानाणक्रसी क्षोत्प ६४६ ६ २०७५ व सण्याप्य स्थ

त्तिकी उद्धिपर क्या निदापर ५७६३ २८० व्याव हम४नि गा ३०४२

क्या निर्टिच पर ५७६ ३ २६ आन इस ४ नि गा १२४०

ममार्थ नोल भाग पृष्ठ विषय कथापट की ब्रौत्पत्तिकी ६४६ ६ २६२ व मृ २७ गा ६३ टी

चुद्धि पर कथापणितकी झौत्प ६४६ ६ २५६ व स ८० गा६२ डी

त्तिकी उद्धि पर कथा पति की व्यीत्पत्तिकी ६४६ ६ २६६ न मु ७ गा ६३ टा

वृद्धि पर कथा परदेशीराजाकी ७७० ४ २१७ <sup>स</sup> कथा परिहरता पर ५७६ ३ २४ आतह अथिन गा १८८

क्या पुरसीक श्रीर युद्ध ६०० ५ ४७२ <sup>हा झ १</sup>८

रीक की क्या पूत्रकी क्रीशिचित्री ६४६ ६ २७१ न म, २०गा, ६१ ी.

बुद्धि पर

आव ह झ. रनि, गा.१ 🗸 कथा प्रतिक्रवण पर ५७६ ३ २२

बार इब ४नि, ग ९ ४ क्या मतिचरणा पर ५७६३२३ आव.इ निया १३०,वर्त क्यावधिरोद्वापको प्रचन७८० ४ २४१

या १७१ पटिश अननुयोग पर फथा वारद अनुत्रोग की७८० ४ २३८ आव.हति गा १३३,१३ इ निया १७१-१७२ पारि

क्या बीस विषाक सूत्र की ६१० ६ २६ Ð कथाबृहस्पतिद्रत्तकुमार्की६१० ६ ४१ विश्व ४

क्या भद्रनन्दीकुमारकी ६१०६ ५८ विश्व १० क्या भद्रनन्दीकुमार की ६१० ६ ६० विश १८

क्या भरतशिलाकी ६४६ ६ २४३ वस्रण ६४ टी भौत्पचिकी उद्धि पर

しど

विषय नील भाग पृष्ठ ममाण क्याभिद्युक्षीर्घोत्प ६४६ ६ २∪६ तम् ७ ग ६४ त त्तिकी उद्धि पर क्या मणि नीपारि ६१५ ६ ११३ तस् ज्या अस्यानह निग -११ णामिकी पुद्धि पर षथाम युक्तिस्थ की ये ६४६ ६ २७२ महा अमा ६६ त शिक्षी बुद्धि पर षया मनुगण्ड और सार्थ =>१ ४ ४५३ नरार गः १८रा साबस्रताध बाह की भारत दाप में लिय कार जा भी ४ षयामल्लिनायमगवान मीह०० ५ ४४४ <sup>या स द</sup> फथा महाचन्द्रकृषाव की ६१० ६ ६० विश्व १६ मधा महायल हुमार वी ६१० ६ ५६ वि म १० मधा महेल्स्स्च वर्षाक ४०१ ४ ४१६ वस्य सा १८३ म अवसा िकार षी विचित्रित्साटोप रे। ट्ये ष्यामार्गनी श्रीत्यत्ति चा ६४६ ६ ३६७ व स्रप्या ६८ टी बुद्धि पर फ्यामुद्रिकाकी स्थीप ६४६ ६ २७२ वस् वस्र व त्तिकी जुद्धि पर् पथा मुनि की स्वा याग ७=० ४ २४० मा देवा ६ वृति गा ૧૭૧ વર્ષિકા विषयक काल अनुस्थाम वर पथामृगापुत्रकी ६१०६ २६ विस् कथा मेघरूमार की २००५ ४२६ नाम १ पथाराजनतीरहनमिकी ७७१ ४ **१**३ दश म टी मधा रोडम की आँत्य १८६ ६ २४३ न स २०वा ६० टी

चिकी युद्धि पर

रोल माग प्रष्ट मगाण तिपय फयावज्ञस्वाभी की पारि हे १५ ६ १५६ मान गा ५४०, न म १७ वार पड़ रणामिकी उद्धि पर ष्मधा ब स्रस्थाभी की 💍 २०१ ४ ४८ १ नवपर गा १= डी मन्यस्त्रः चित्रार वात्सलय पर मया बर्टसकुमार की ६१० ६ ६० লিয়া ০ थु**७६ ३ ३५ सा**र″ स ∢निगा९ ८३ कथा वारणा पर पथा भिष्याकृतार की ८०१ ४ ४८५ वरण्य मा १८ ही गन्दक्त्वाधिसम प्रभावना पर फया द्रम् की जीत्पत्तिकी ६४६ ६ २५७ व ६ <sup>१ गा</sup>्रेटा उद्धि पर कथा शास्त्रकृतार भी ६१० ६ ३६ वि व ४ पंधा गतसन्त्र की ६४६ ६ ३८३ व मु ० म ५४ मे, औत्पत्तिकी वृद्धि पर ष्या गर्न में साहस सी ७८० ४ २५२ अव " वा १३८ २ नि ता १३/वेटिश भाव अननुयोग पर कथा गरट (गिरगिट) भी ६४६ ६ २६२ न म २० मा ६३ डी नीत्पत्तिकी मृद्धि पर क्याणित्ताचा औत्पत्तिजीहरह ६ २७६७ म 🐤 ग 🕫 🕫 उद्धि पर पथा शुद्धि पर ५७६ ३ ३६ भाग हम ४ ति गा १ ४ पना भैन्स राजपि की ६०० ५ ४३८ मा म ४ षया श्रापक भार्वा की ६१५ ६ = ४ नम् -७गा ७२ सारः पारिणामित्री उद्विपर निया ८४६

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रमाण क्या आप्रम भागी की ७८० ४ २४५ वात ह निया ९ ४ पृ निगा ९७२ पीटिश भाव अनुस्रोग पर ष्याश्रीणस्थी ⊏२१ ४ ४६५ नवपद्या वद्यी सम्बन्धानिकार **चपञ्च हणा पर** क्याश्रीणिक के कोपकी ७८० ४ २५३ वाप ह नि सा १३४ ह सि वा ९७२ पारिस भाव अनुसुयोग पर क्या श्रेगास द्वमार की टर? ४ ४२३ <sup>नरपर वा</sup> १९८ सम्यवत्व प्राप्ति वे लिये क्थासतीकृतीकी ⊏७५ ५ ३४६ <sup>च म १६</sup> फथासती कीश्रक्याकी ⊏७५ ५ ३६⊏ त्रिय पर्वण **पथा सतो चादनाग**रा ⊏७५ ५ १६७ घर हिन गा ४०० ४ १ तिय प्राप्त ९० चादन (वसमती) की प्रधासती दमय ती की ⊏७५ ५ ३५२ प्रथ भरत ना = ति प

र्वन्तः रे कपासतीद्रीपदीकी ८७५५ २७५५ गास १० विवर्वट कपासतीपद्माततीवी८७५ ५ ३६६ बाव क गा १२११ ।

क्यासती पुष्कच्चा की ८७५ ४ ३६४ मानहविचा १८८४ क्या सती प्रभावती की ८७५ ४ ३६५ मान ह विचा १९८४ क्या सती जाह्यी की ८७५ ५ १८५ मानहविचा १६ वि वर्ष १९

ष्या सती सूनापती की ८७५ ५ ३०३ मान इनिया १ ४८ दर स्रशिया ६ क्या सती राजवती की ८७५ ५ २४६ दश स्था सती सर-राज

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रमाख क्या सती शिवा की = ७५ ५ ३४६ माउई निगा १२=४,भरत षा १० क्यासतीसीता∓ी ≂७५५३३१ तिवर्का क्या सती सुन्दरी की =७५ ५ १६० झावह निगा १६० १८= तिववर्ग १,२ क्या सती सुमहाकी ८७५ ५ ३४० दम व १ ति गाण्य-७८ भरा गा 😊 फथासती मुलसादी ८७५ ५ ३१३ व्यव इति गा ९०८४ भागमा = हा ६ स हे ६ ९ टा मथा२७ मीत्पत्तिकी युद्धिकी ६४६ ६ २४२ न स् १७ गार १ र र क्या सयहाल भी पर ८२१ ४ ४६१ नगर गा १८ ही पापट होप पर सम्बद्धानिकार क्या साप्तपदिक प्रताकी ७८० ८ २४६ मान इ निया १४४ बुनिया १७२ सटिका भार अनन्योग पर षया सुसुमा,चिलातीपुत्रसी६०० ५ ४७० <sup>ना म</sup> १= क्था मुजातकुमारकी ६१०६ ५८ विश्व । कथा सुद्रानद की ६१५६ १०५ मार ॥ निगा ६६०न स् २७ सः ७३ पारिकामिको बुद्धि पर मधा सुवाह्कुमार भी ६१०६ ध३ विभाग रमा सुनुद्धि मती और ६०० ५ ४५⊏ <sup>ना स</sup> १२ जितगत्र राजा की नथा सुवासव क्रुपार की ६१० ६ ५० विधा १४ षधासठ (काल) की ह१७ ६ ७⊏ नम् ७ गा ७२, पारिणामिकी बुद्धि पर भाग " निगा ८४६

| 50 | થી | महिया | जैन | 4 | यमाना |
|----|----|-------|-----|---|-------|
|    |    |       |     |   |       |

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण क्या मौर्यदत्तकी है१० ६ ध्रद्ध विश्रद

क्यास्त्रभक्ती औरपित्री १४६६ २६६ न सु ७ ग ०३ न र्वाद्ध पर क्रया स्तृपदी पारिणामिनी ६१४ ६ ११७ उत्त (४)म १ थी निर न स २० ग: ७४ मार उद्धि पर ह निया ६०५ मधास्त्री भीलिचिकी ६४६ ६ २६ ⊏ नस् ण्या १०८ी मृद्धि पर क्यास्तृत्रभद्रकी ६१५६ हथु बावहणा ६६० नसू०७ पारिणामिकी उद्धि वर Fe 18 म्याहापी की औरपत्तिकी हे प्रहे ६ वह १ वस २७ मा ६३ टी उद्धि पर क्नकारलीतपयत्रसहित ६८६ ३ ३३८ धन प = म १ ऋन्दर्भ ४०२ १ ४२६ उस म ३६ गा ०६१ वन द्वा ७३ मा ६४२ फन्दर्भ भावना १४१ १ १०४ उत्त म २६ गा २६९ प"दर्पभापनाये पाँच ४०२ १ ४२⊏ उत्तम ३६ गा २८१ मकार व्यव द्वा ५३ ता ६४२ षप्पतदसिया सूत्रया ३८४ १ ४०१ विर सक्तिप्त विषय वर्णन क्ष्यवहिमया सूत्र क दस ७७७ ४ २३३ अभ्ययनों का बर्णन क्मसामेला काद्यान्त ७०० ४ २५० मान इति गा ११४, ध भाग अनुस्योगपर निया १७२ वेशिका

|                          | ······································ |                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| विषय •                   | बोल भाग पृष्ठ                          | <b>म</b> माख                                        |
| कस्मिया (अभ्यास से       | २०१ १ १४६                              | नसु २६,ठा ४उ ४ सु ३६४                               |
| उत्पन्न) युद्धि          |                                        |                                                     |
| , कम्मिया बुद्धि के बारह | ७६२ ४ २७६                              | ् नस् २०गा ई० ६८,मानह                               |
| <b>ह</b> ष्टान्त         |                                        | निगा ६४७                                            |
| करण भाउ                  | ४६२ ३ ६४                               | क्रम्म शा २                                         |
| करण की व्याख्या और       | ७= १ ४४                                | मानमगा १०६-१०७ टी                                   |
| <b>उस</b> के भेद         |                                        | विशेमा १२०२ स १२१⊏,                                 |
|                          |                                        | प्रवद्वा                                            |
| करण केतीन भेद            | ६४ १ ६७                                | दा ३ व १ सू १२४                                     |
| करणसप्तति क<br>सत्तर घोछ | ह३७ ६ २१६                              | ् प्रनद्वा६६ ६०गा ४४ र ४६६,<br>ध अधि ३ स्रो ४०४ १३० |
| करणानुयोग                | 35 € = 90                              | ३ हा १० उ३सु ४२४                                    |
| करिष्यति दान             | ७६⊏ ३ ४४                               | [२ झ १० उ १ स् ७४४                                  |
| करण रस                   | १६ ६ ३६३                               | o अनु सु १३६ वा प्रदर्श                             |
| करणा भावना               | २४६ १ २                                | ८७ भारता (परिशिष्ट), कभा १                          |
|                          |                                        | स्रो ८६ ४०, च                                       |

कर्म अन्तराय के भेद, ४६० ३ ८१ पत पर ३ स् २६० २६४, अनुभाव और वन्य नहर्म भा १ के कारण गा १२२, मश ८ व ६ स् ३६४ कर्म जाउ ४६० ३ ४३ जिमा १६०६ १६४४ तचा वि

स् १४९,मश १३४,३त म ३३, पन्नप २३,६व्यलो म १०

रोख भाग प्रप्त विषय फर्मे बाढ के सबसे प्रस्ट ४६७ ३ ४ होने बाने खाउ गुण क्रमें आयुक्ते भेद,अनुभात्र ४६० ३ ६५ भीर पत्र में मारण

क्रमे और जीय का अनादि ५६० ३ ५१ सम्बन्ध षम् आरजीयकासस्यन्ध्यश्रु ३ ४७ षमीराठिया तेरह ६⊏३७ १२७ 460 3 88

कर्म का गल्ला पर्भ भी चार अवस्थाए २५३ १ ०३७ कर्म की मुर्तता ५६० ३ ४६

और वन्ध के कारण

अनुभार, बन्ध के बारण

88 £ 038 वर्ष गोत्रके भेद, अनुभाव ४६० ३ ७६

रम ज्ञानात्राणीयके भेद, ५६० ३ ५५

पर्म की स्वाख्या क्याँर भेड २७ १ १ <del>८</del> पर्मे की शुभाशभवा ५६० ३ ४६ क्प की सिद्धि क्में के विषय में गराधर ७७५ ४ ३१ श्रमिभृति काशना समाधान क्में के नामादि दस मेद ७६० ३ ४४१ माचा रु १ म ॰ ड १

बानुस् १२०,प्रदृहा २७६ गा १४८३-१६६४ सम ३१ म शब्दा ६स ३४ १ पश्च २३

अभाग

स २६२२ ४. वर्गभा १ मा १३,तत्वार्थ ग्रध्या 😄 विश गा १=१--१=१४ कर्भ भा १ प्रस्त बसी िणे सा १६३६-१६३५

बाव हगा ८४९ ८४२ छ ,४६ कर्मभा १ गा १ तथा भूमिका कर्मभा गा १ हमालया विशे गा १६२६-१६२≔ क्म भा १ गा १ या ८ या विम सा १६४३ १६४६ विश या १६९९ १६९७

निरो गा १६ ६स १६४४ र्थ वा १८३ १८४ म श ⊏ इ ६ सू ३ ६ ९ पत ष रहेस् नहरू रह४ धर्म

भ शा⊏उ६स्३६१,५%

पञ्सा २६२ २६४ कमभा १गा ६ ६४ तस्याय म या द

मा १गा ६२ तत्त्वाथ प्राप्ता **८** 

| form                    | बोल भाग पृष्ठ | <b>ममाचा</b>                                      |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| विषय<br>फर्म तीन        | ७२ १ ५२       | জী দুনি ইউ ৭৪ ৭৭৭                                 |
| फम तान                  | ७५ १ ४५       | तारुल स्१४,१६ ए ००                                |
| धर्म दर्भनावरणीय के भेद | ,५६० ३ ४६     | कर्ममा १ गा १०-१२,५४                              |
| ष्यञ्जभाव स्रीर बन्य के |               | म रा ⊏उ ६मृ ३४९,प7प०                              |
| कारण                    |               | >34 >= <                                          |
| कर्म नाम के भेद, अनु    | ५६० ३ ६=      | पत्र प ३३ सूं ३६०-१ <sub>८</sub> ४,               |
| भाव और बन्धक कार        | ग             | मणदा सुर्द्ध,णम                                   |
|                         |               | दस् <sup>१४</sup> , श्राव इ निगा                  |
|                         |               | ९ ७६ १८१,३र्सभा १गा २४,                           |
|                         |               | २७,३९ सस्त्रार्थ ग्र⊱मा ≡                         |
| कर्मश्रकृतियों का उदया- | ८८७ ४ ६८      | कर्मभा ग्या १३                                    |
| विकार ग्रुणस्थानीं म    |               |                                                   |
| फर्म मकुतिया का उदीर    | गा ८४७ ४ ६८   | : कर्मभा≈गा≈र≈≉                                   |
| धिकार गुणस्थाना म       |               |                                                   |
| षर्म शक्तियों का बन्धा  | - ಜನಿಡಿ ನೆ ಇಜ | क्संभा न्या ३९२                                   |
| धिकार गुणस्थानी मे      |               |                                                   |
| दर्ममकृतियाँ का सत्ता   | 33 ¥ 082 -    | क्स भा २ गा " ४ ३४                                |
| धिकार गुणस्थानों में    |               |                                                   |
| षर्म प्रकृतियों के वारह | द्वाग⊏०६ ४ ३३ | ६ वर्मभाश्या ९९८                                  |
| पर्म बन्ध के कारण       |               |                                                   |
|                         |               | ब्यास्था, ग १ स् ६६                               |
| <b>प</b> र्मभूमिज       | ७१ १ म१       |                                                   |
| कर्मभूमि पन्द्रइ        | =तं≃ तं ६१    | ीसु ३०, तांत्रति १सु१००<br>• पत्रप १सु३०, स पा. • |
| •                       |               |                                                   |

ach tok

विषय बोल भाग प्रष्ट मधारा भ स ⊏ ड € स ३६१ पक्ष क्यमाहनीय क भेद, अञ्च ५६० ३ ६२ भाव और प्राथ के कारण

प ०३स २६२ २६४,समा ९वा १३ २२,तस्वार्थभञ्या≔ कर्मशद ४६७ २ २१३

क्मेबादका मन्तब्य क्या ५६०३ ८६ व्यारमा को प्रक्षार्थ से निमुख नहीं करता ?

कमेबाद का महस्त कम भा १ भूमिका ४६० ३ ८४ वर्मगदी १६२ १ १४० बाचा ब १उ १स १ कर्मवेदनीय के भेद,अनु ५६० ३ ६० पन्न पर्व से इंट २ १४

भाव और बन्द्र के कारण

भ श ७३६स ०=६,क्स भा १गा १३ तत्वार्थ भध्या य कर्म से छुटनारा धीर इष्ट ६ ० ३४ विशागा १८९७ १८२१ म

भ स दब इ.स १६%

उसके उपाय व ३ सू २ ३ ४, न्या का ५६ कर्मादान पद्रह द्रदं प् १४४ ज्याभाष्य ७,भराद्य ४

स् ३३०,आव इ म ६४८०० कर्मार्य 8 २६६ ए व १ निया २०५३ *19≈9* पर्भों की उत्तरमकृतियाँ ६३३ ३ १६७ कन मा १, पन २२ स १६° एक सौ गहताकीस

कर्मों की सकजनाके ६६४ ७ २१४

विषय में पाँच गाथाए क्मों के क्रमकी सार्थकताप्रह० ३ ८४ पव व ३३ स् २८८ टी कलाचार्य १०३ १ ७२ रा स ७७ फलासवर्ण सरुवान ७२१ 3 छ<sub>०</sub>छ स १० उ रेस् ७४०

विषय चोत भाग पृष्ठ मगाण द्धि ध ४०२ सम १८,दश भ ६ गा८ ६ ६ कल्प अठारह साधु के घल्प दस साधु के ६६२ ३ २३४ पचा १७ मा ६-४० कल्पनीयग्रामादि१६स्थान⊏६७ ५ १६६ वृत्र १स्. ६ ठा ६ व १ सू ५ २ ६, ष् (जी ) व ६ षच्पपलिमन्यु छ: ८८८ ४ ८७ घण्प घीस 8 \$ 8 e3 वृत १ षण्पद्य के दस भेट ७५७ ३ ४४० सम १०,३१ १०७३ मृष्६६ अब द्वा १७१मा १∙६७-७**०** फल्पवृत्त क्या सचित्त हर्द ६ १४० मानाथ २ पीठिका, जी प्रति बनस्पति रूप भौरदेवाधि-रेस् १११,ज वक्त रस् २०टी, प्रव द्वा १७१,यो प्रका ४१लो ६४ प्रित हैं? ७२१ इ ४०६ छ १० उरेस ४४० कल्प सख्यान पन्पस्थित छ: 883 S 84 स रह ४म् २०६ हा ६ उ र स् १२०, ष् (की) उ ६ तस्वार्थ अध्या ४ स १८ फल्पातीत 40 & 80 3)0 日月 日 0 日 कल्पांपपञ्च देव के इन्द्र दस ७४१ ३ ४२० पत्र.प २ ४,६,जी प्रति ३स् कल्पोपपस देव नारह === ४ ३१= २०७ २२३,तत्त्वार्भ मध्या ४ कल्याणक प्रतीयेंद्वरदेव के २७५ १ २५३ प्यास्मा ३०-३१,दशा द ८ २८६ १ २६६ बाध व रस् ४१८, सस्ध कपाय आश्रव फपायकी ऐहिक हानियाँ १६६ १ १२५ दश अस्या ३८

कपाय की ज्याख्या और १५ ६ ११७ व्यय १४६ १८० हा ४३१ भेद स्वरण्ड क्षेमा १गा १० १६ कपाय कुशील ३६६ १ ३८१ अध्व ३स ४४४,मश १४ उ ९ स्०४१ कपाय कुशील के वॉच भेद ३६६ १ ३८४ हा ४४३ स्४४

|                      | १६२ १०० स् १०० समा १मा १६, ॰          |
|----------------------|---------------------------------------|
| षपाय जीतने के चारउपा | य१६७ १ १२५ त्रा स म्बा ३६             |
| कपाय पर तेईस गाथाए   | ३६६ ७ ३३६                             |
| कपाय परिणाम          | ७४६ ३ ४२६ ग१•उ म् ५१ <sup>, प्र</sup> |
|                      | त बई मी ब्र≃ु                         |
| क्पाय मतिक्रमण       | ३२६ १ ३३८ सः र ३ स् व्यवर             |
|                      | स्य ४ सा १२६० ९२४९                    |
| कपाय प्रमाद          | २६१ १ २७३ हा (उ३सु४००,घमधि०           |
|                      | श्लो ५६७ ⊏९ पवा १गा ६३नी              |
| क्पाय मार्गणा और भेर | र ⊏४६ ५ ५⊏ वसमा∀गा९९                  |
| षपाय मोइनीय          | a है कि क्य भा नवान के तथ व तर्       |
|                      | स १≔६ टी                              |
| क्पाय समुद्धात       | ४४८ २ २८८ वश्रवास्त्रे १गा⊍र          |
| •                    | सृ⊾⊂६ दञ्य लोग प्र                    |
|                      | १ ४ घवद्वा ५२१ गा १२९१                |
| षपायात्मा            | प्टिस् स्टिष्ट् समाप्ति १० स्४५७      |
| <b>प</b> ाँचा        | २⊏५१ २६५ उत्राघ्ध सुरुकाव इच ।        |
| कार की कथा भीरप      | त्तिरीहप्रह ६ २६३ नस् २७गा ६३ न       |
| षुद्धि पर            |                                       |
| काठिया तैरह          | ह <b>⊏३ ७ १०७</b> व्यवहति गाद≀१ द४२   |
| काण्ड नरका के        | थ्६० २ ३२⊏ नी प्रति रस् ६०            |
| षापात लेश्या         | ४७१ २ ७३ उत्तम ३८मा २६ ९६,            |
|                      | क्स भा ४ गा १३                        |
| काम कथा              | ह <b>े १ ह</b> े डा व ३ से १ दह       |
| काम गुरा पाँच        | इंह्यू १ ४२० स १उ १ स् ३६०            |
|                      |                                       |

बोल भाग प्रय मपाण विषय कामदेव आवक ६⊏५ ३३०६ उपाम २ वामभोग की असारता कें/६६४ ७ २१ = त्रिपय में सीलह गाथाए ण्डं है ४५४ स १० उउस प्रेर नाम सब कायकीरकुच्य ४०२ १ ४२६ उत्तम ३, या २६१, प्रा द्वा ७३ मा ५४० कायउत्तेश ४७६ २ ८६ उत्र म ३० गा ८, ठा ६ व ३स् ४११,उत्र स् १६ प्रदाई वा २७० कायपलेगा के तेरह भद ६३३ ३ १६० उन स् १६, म श २६

उण्स ८०१ पायक्लेश के तेरह भेड =१६ ४ ३६७ उवस १६ **पायग्र**प्ति १२८(ख)१ ६२ टलंब ४ गा २४-३३. टा∸उ९स् ९≺६

४६२ २ ६३ ठा ६ उ ३ सू ४८०, दश माय छ:

झ ८, वर्गमा ८ गा ९० काय छ; मा अल्पानुत्व ४६४ २ ६५ वी प्रति सु६ ,पनप रहा ४ मायद्य, की कुलकोटियाँ ४६३ २ ६४ प्राह्म १६० मा ६६२ ६६७ काय प्रण्य ३०३ १७२ स - व ३ स्१०६ फायमार्गणा के भद ८४६ प्रप्र⊏ इस भा४ गा १० काययोग ६५ १ ६८ टा रेड १ स १२४,तहबार्य

भागा ६ स १ क्राययोग के सात भेट ५४७ २ २८६ मध २६३१ सू ७१६, ज्य लास ३७ ४= उर्मे भा४ गाञ्क

55

त्रमाण विषय बोल भाग प्रष्ट उब मृरक, शरा १६८ -षाय विनय ४६८ २ २३७ स्ट॰श्रा ७उ रेस्रा म मानि रेशने ६ त्हापूर भ न उद्गेष वर्ष ६ ५ पाय जिनव अवशास्त्र के ५०४ २ २३३ 93 } ff \$=\$,39f सात भेद भग रेश्ड पर्सू ८०२ कायनिनय प्रशस्त के ४०३ २ २३२ 42 14 Feb, 37 A मात भेद हा देख देख दर **याय दिशति** १ २१ माया के दोप सामायिक रे७=६ ४ २७३ शिद्धी दार उ १सू६०, स ६५ ' कायिकी क्रिया २६२ १ २७७ सु ४१६,पत्र प २२स् <sup>३७६</sup> शाद ह म १ कायोत्सर्गे आवश्वक 808 2 ER शाव इ.स.१०७५≂ कायो सर्ग के १२ व्यागारळ०७ ४ ३१६ बार इ. म ४ मा १६४६ यायो सर्गके बन्नीस दोप⊏हरू ५ ४२५ १६४७, प्रव हा १ मा २४० २ (२ यो प्रका३व ४k° विश गा २५७४, इन्यली स रे मारक सम्बद्धा 2k 8 02 √ला ६६६, घ मधि २१ला १२टी पृष्टे, था ॥ सा ४६ स्थाय को जे प्र शह १ इप्र पारण

निमें मा २०६६ कारण के दो भेड ३५ १ २३ द्य १०उ हेस् ७४६ कारण दाप 308 € 550 ७३३ ३ ४१२ घ १०४१ **६ ६**६०४१ कारण दोप अरथ में हे हे ॰ है षारुण्यदान ७६८ ३ ४४१ मे8ल **२ २⊏७** स छ ३१उ १८ ०१६ कामाण कावयोग न्ध्य सो स ३ प्र ३६ ⊏, क्रमें भा ४ मा ५४

| विषय                    | बोल भाग पृष्ठ ममाख                   |
|-------------------------|--------------------------------------|
| कार्माण श्रारीर         | वेद्ध १ ४१४ करव रामा ३६७, सार्वा     |
|                         | m e mus 13° H                        |
| षार्भाणुशारीरवन्धन      | ३६० १ ४१६ वर्ग भाषमा ३४, प्रवृक्षा   |
| नामयर्म                 | १६ सा १२७३                           |
| पार्विकी युद्धि         | २०१ १ १४६ नम् २६,म १ व ४ स्१६        |
| कार्य                   | ४३ १ २७ न्याय को , ने प्र            |
| काल                     | २१० १ १८६ न्यायम झध्या ७,रस्ना परि । |
|                         | स् १८ ही •                           |
| काल                     | २७२ १ २५७ भागम कारण मम्मतिभा ॥       |
|                         | कारड ३ गा॰ ४३                        |
| पाल के चार भेद          | ८३१ २ ३८ सिंग ग २००८ ००३०            |
| पाल के नी भद            | ६३४ ३ २०२ भौ गा॰ २०३०                |
| काल के भेद और ज्यार     | या देर १ २२ अव्ड४स्ट्र               |
| कात ने ७ भेद(मुहूते तक  | ;) ५ <b>५१ २ २६२</b> अथन २ सू १८     |
| फाल चक्र फे दो भेद      | ३३१२२ याव १ स् 🗤                     |
| काल इच्य                | ४२४ २ ३ मागम, उत्त म ३५              |
|                         | ६५४ ३ २२१ वहड३ सू ६७३                |
| कालपरिमाण के ४६ मे      | द ६६८ ७ २६३ मन्स ११४, मश ६४७         |
| काल प्रदूल पराप्तर्नन स | दम्हरू ३ १३६ वसमार्गाद्द दद          |
| श्रीर वादर का स्वरूप    |                                      |
| भान प्रत्युपेत्तरा।     | 84ई ई ई०  घ्रह्य १०४                 |
| कालाचार                 | ५६⊂ ३६  ध स्थिति गला १६टी हु १⊏      |
| मालानुपूर्वी            | ७१७ ३ ३६१ मन स 🗥                     |
| कालिक अन                | टरेर ने १६ व०स्०४¢                   |
| पाली रानी               | ६⊏६ ३ ३३३ मत व ≔ म १                 |
|                         |                                      |
|                         |                                      |

नोल भाग प्रष्ट विषय मपाण कालोटिश समदम चन्द्र ७६६ ४ ३०१ सम्बा १६ ग १ मुर्यादि की सरया बाब्य के चार भेद २१२१ १६० बा ४३४ सु ३७८ बाव्य केरस नौ ६३६३ २०७ मनुसु १ ६ गा ६३ म ८९ क्तिनीदीन्नापर्यायनालेकोध१४२ २ २४३ व्यस्त्रभारत्य व्यक्त षीनसा मुत्र पढाना चाहिए स र१ ३४ कि जिप्रीप र ७०६ ३ ४१६ तत्वाव ग्रध्या ४ सू४ किन्तिरिकी भासना १४१ १ १०४ ० तम ३६ गा. ५६३ किल्यिपरी भावना में ४०३ १ ४३० वत्त च २६ ग २६३,नव EV ! IF & IS पाच प्रशास क्रिस गति में क्रिमक्पाय१६३ १ १२३ की अधिकता होती है ? कीलिका सरनन 800 F 008 पन्न ४, स् २६३/ग ६४३ स् ४६४,वर्भभा १मा ३६ इण्डमोलिस श्रापक ६८५ ३ ३१६ बगाध ५ क्रस्ती \*\* \* \* 305 # 1\* प्रका संस्थान ४६८ २ ६८ ठा । स्पर्ध , रम सं १मा ४० ७=० ४ २३६् माद इनिया १३३ वृनिया क्राना का द्रष्टात सेन १७१ पीठिका अननुयाग पर क्रमार की कथा पारिस्सा ६१५ ६ ७६ नत्र असा ५२ मान इ नि मित्री बुद्धि पर् 383 + IIs क्रम्भक प्राणायाध भूपह २ ३०३ जो प्रशा ४ श्लो **०** कुम्भकी चपना से ४ पुरुप १६६ १ १२६ वा ४ उ ४ स ३६० क्रम्भकी चौभगी १६⊏ १ १२५ वा॰४उ ४स्०३६० कुरुक्षेत्र दस(महाबिदेहके)७५४ ३ ४३८ व १० व ३सू॰ ०५४

विषय बोल भाग प्रष्ट ममाया कुलकर दस आगामी 10 के 8 में वार उन्हें प्रकार के प्रकार उत्सर्विणी के कुलकर दमगत ७६६ ३ ४४६ स०१० उ०३ सू० ५६० **कुल र र**७भागामी प्रे१ २ २३६ अण्ड ३स्४०€,सम १४८ कुलगर सात गत एश्रेम का प्रदेश वार्डिस प्रमाधित करेडू 3.0 कल रर सात वर्तमान ४०८ २ २३७ टा ७उ०३स्० ४६६ सम अवसर्पिणी के १६७, ने०भा० २३० ३६ कुलकोही छ:काय की ४६३ व ६४ अव झ ०५० सा ६६३ ६५ ३ कल धर्म ६६२ ३ ३६१ टा० १०३० ३ मू०४५० कुलपर्वेत३६समयक्षेत्रके ६८६ ७ १४४ मन ३६ ७०३ ३ ३७४ग १०३ में ०१० म व्या १०६ क्रच मद कलार्ये ७८५ ४ २६६ मृन्शनि मा ३२६३ ६१८ ६ १५५ बी स हा म १८स १३० पुन्पसन सात वृत्रीन सा ६४० इरगप्तन राजाकी कथा ⊏२१ ४ ४५५ वरपर गा १८ टी माचादोप के लिये क्रशील ३४७ १ ३६० माग्रहमरनिया ११०० १९०८ प्रवहा स्मा १०८ ११४ कुणील ३६६ १ ३८१ छ । वरेस् ८४ । मश ११ उ० ६ मृ० ७११ क्रगील के अधारह भेट ⊏६३ ५ ४१० व्यवहब×१ ६६० कुशील के तीन भेद ३४७ १ ३६० मावहम ३ निया ११०७१ ११६, प्रम द्वाण्या १०८ कुशील के पाच भेद इद्दृ १ ३८४ ध ४ व ३ स्॰४४१ १ कृतदान ७६८ ३ ४५२ स॰ ९० उ० ३ स्०७४५ १ पुरक्त उपहार क बदले दिया जाने वाला दान ।

| श्री | सठिया | जे 1 | प्रम्थामा |
|------|-------|------|-----------|
|      |       |      |           |

योल भाग पृष्ठ

७६० ३ ४४३ बाबाय उ१ निरा १८४

३७८१ ३६४ स द्व आर् र,४ क्म स १स ॥

१ पत्रता । १ प्राथिता का एह नेद् । वे कृतवादान बी प्रशास कर भारताहित सने बाबा। ४ अप्रैयुरलक्सारनत सामित समय सह सक्तार में परिश्रमण करने माना और। ४ काल सर्व की स्थित अभित प्रश्ती की वस्परियत, परियों।

६२

रिपय

1 कृतिवर्ष

# fa-rh ----

ये वलजानावस्मीय

| अध्यास संस्थ                     | दद्व अञ्द्र ता १० गा र १                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| · करस्ना आशोषमा                  | इंग्ड्र १ इत्यू हारण्य स्वर्थ समा                           |
| कुवल पनीयक                       | वै७३ १ उटल हा १व-१स ४४४                                     |
| <b>रु</b> षिकर्म                 | ७० १ पूर्व शिवास १ उ शर् १ १ १ ए                            |
|                                  | स् १४ १३ ४ ४०                                               |
| रुटण का अवस्थाना                 | ह्⊏१ ३ २८७ अ १०३ श्रा ३०४,४१ इं                             |
| गपन (भाधर्य)                     | ११० श स्वरे                                                 |
| कुष्ण या श्रवस्कवाग              | मनह०० ४ ४६६ हा म १६                                         |
| <ul> <li>रुप्णपान्तिक</li> </ul> | ≈ ३ ० सग्रहराग्रेग•'ध                                       |
| <sup>4</sup> स्टप्णराजियाँ झाउ   | ० उर स् ३८<br>६१६ ३१३३ झ≃ड१स(०३, भगर<br>उद्दर्शक्षक, प्रदेश |
| कृटन होश्या                      | आ४ गा १३<br>अक्ष २ ७३ उन ॥ १४ गा १९-२१ ४म                   |
| कृष्णा रानी                      | ६⊏६ ३ ३४१ मन व ⊂ म ४                                        |
| <b>पैच</b> ण्डान                 | ३७५ १ ३६१ टा १३ १ स्परी, मन्                                |
| केवलझान साकारी                   | ायोग उद्ध ४ २६८ ५॥ प २६ स ३१९                               |

| المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पमास                     |
| तेल हेन्स्र पु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ³ १सृ ६०,ठा ६उ २स्       |
| सर्वाहरू इति इस्टा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भाव हम ४ १६११            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| सार महारे इंडिक कर्य क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र= गा २४                 |
| मिन इंडियान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | म०१ उ०१ स्० ४            |
| MC DM TO THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sup>० उ</sup> ीव द२४ टी |
| Bed and the state of the state  | १उ १स् भूस्य ध्र १०      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म र मू १६स ३६            |
| The same of the sa | ज्या १६१ घश्रधि          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३°=पिनिया ६०,            |
| 1 de la companya del companya de la companya del companya de la co | , रहा वे इंसा≭           |
| A fee manifer and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ेस् ७७२                  |
| 173 ty mm 37 7 20 27 0 29 0 19 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 60 A 5 F               |
| Eligiber and with the end of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Elite Parties and And And And And Store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 018.62 Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -श श्री ३ दि             |
| Enflower a shi centivance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अर शा १ हा               |
| वर व्यवभू अस्त एउ१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्धि ३ रखो               |
| हिंदिन सहराज्यात द्वार १ देशन सार हमा देशन व्याद्वार हो।<br>भारताज्यात द्वार १ देशन सार हमा देशन देशन सार्थित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नग४०⊏,                   |
| भार के के प्रस्ते मात्र होता १३८,वृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | । ३ग १⊏<br>१ <b>१</b> सृ |
| राज्ये १ विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 4 4 5<br>1 1 42        |
| सिंहर हिन्दू हैर्य है १९७ जन (र) मा भारते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | at 17.                   |
| मान-र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D) FF                    |
| किंदिनीचे ६४४ ६ ३०० चना १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •4                       |
| ति है है है है है है है कि का देश में रूप मा हरे।<br>होते हैं है है है है है है है कि मा हरे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113 4                    |
| ्रा हो। इस सम्बद्धा का कर स्टार बाला बात ।<br>१९ मा हो। इस सम्बद्धा साथ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |

|     | विषय     |
|-----|----------|
|     |          |
| फीत | <b>T</b> |
|     |          |
|     |          |

ري

जोल भाग प्रम ववाम ४०४ १ ४३१ उरम ३, मा ३५ १ प्यास or Me (A4

का स्त्ररूप मौरक्रन्य

कांत्र भृतिसमे आति ३४७ १ ३६० धन इ म शिवा १९०४ E + 9 €,737 EL 241 9 9 9 - 9 9 b ४०० १ ४२६ ज्यम सार्वित्राह्मा

ग ६४२ ⊏७४ ४ २६८ वि॰प॰पः

यीशस्या सम्मत है ?

षया एकलिवहार शास्त्र E१८ ६ १४२ व गीनिशया ६८= ०० रो श ८३ इस्॰ १६४

रहपाप जा सबन करते हैं?

क्यापृश्वीक जीव द्याता ६⊏३७ १२० स न १६ उ ३ सु ६५० पया सभी मनुष्य एक्सी ६⊏३७ १२१ म ७०१ व०३ स्०री किया वाले हाते हैं ?

क्रियाकी व्याख्या और २६० १ २७६ वा॰ वश्व ६० ग४ व० सु४ ६ पन्न प ५ सु २७० समके पाँच भेड कर्ड ६ ४०० घाउड वर्षा € का हव उन् क्रिया के पॉच भेड ४९०,पन्न प्र २० स्र्रिस

क्रिया ने पॉच भेद

२६४ १ २७६ स नाम् ६० मध्य स् ×१०,बाव इ.स. ४ पृ. १९ २६५ १ २८० हा ३१म्६०/ग४व-म किया के पाँच भेद

४१८,चावहच ४४ ६१३ २६६ १ २८२ व ३३ और €० था ₹३ इस् क्रिया के पाँच भेट

४१६,बावड म ४५ ६१४ सूय हु ? घ र निगा १ ६ व्ही

इसरों का देखान के लिए मांत्र की सग्द मुचेटा करना ।

| विषय                | बोल             | भाग          | gg    | ममारम                                 |                   |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| क्रिया पचीस         | 83              | ૦ દ્         | २१⊏   | टा २ व १ सू ६ ०,टा ६३                 | ड २सू             |
|                     |                 |              |       | ∢१६ थाव इ भ ४ पृ                      | 31                |
| क्रियारहित ज्ञान पर | <b>४गाथा</b> ६६ | 8 0          | १६२   |                                       |                   |
| किया रुचि           | ६६              | 3 3          | ३६३   | उताझ र= गारध                          |                   |
| कियावादी            | 88              | २ १          | १४०   | মাৰাঃলংগ ডঃ १ ।                       | [• II             |
| कियाबादी की व्य     | ारया १६         | १ १          | १४४   | मश्र≎उ 1य ⊏रः                         | ਾ ਟੀ              |
| थौरउसके १⊏०         | भ्द             |              |       | माचाम १उ १स् सूर                      | গে ৭০             |
| कियास्थान तेरह      | = {             | 8 8          | ३६२   | सूर्य गुरुष मृ १६                     | स ५६              |
| १ क्रीत दोप         | ==              | <b>દ્ધ મ</b> | १६३   | प्रदेश ६०गा ४६४६                      | विव               |
|                     |                 |              |       | ३३ली २ ट ३≔,विंनि<br>रितिसा ३ स्चा ९३ |                   |
| कीडा अपस्था         | E               | <b>७</b> ≂ : | ३ २६। | છે શાયાન્ક, ધી ગળ                     | <b>\$</b>         |
| कोप बादि की व       | ।।तिके =        | ?= १         | 8 80  | २ श्राह्म प्रमा॰ २ प्र॰               | * £ F             |
| नेरह उपाय           |                 |              |       |                                       |                   |
| मोध कपाय के         | दस नाम ५        | १०२          | ३ ३७  | 8 440 85                              |                   |
| कोध के चार भे       | द श्रीर         | 348          | १ १२  | <sub>७</sub> ९म १ भाग १८८३। १         | '38€ B            |
| उनकी उपमाण्         |                 |              |       | ६३टी इस भा १                          |                   |
| क्रोध दोप           | 1               | द६६          | ५ १६  | थ् प्रत्या १६७,र झथि                  |                   |
|                     |                 |              |       | २ टाष्ट्र ४०,पिति<br>पितिया ४८,पदा १  | गा ४०⊏,<br>३गा १⊏ |
| कोध नि स्त व        | सत्य            | 900          | 3 30  | १ डा १०स् ५४१,पत्रः                   |                   |
|                     |                 |              |       | १६६,ध मधि ३१ला                        |                   |
| क्रीधसज्ञा          |                 | ७१२          | ३ ३४  | . १०४ हे १०४ छ                        | ग श ७             |
|                     |                 |              |       | इ० ८ में० ४६६                         |                   |

९ साधु के लिमित्त खरीद हुए माहार की प्रदेश करना।

| भी सेटिय | न वेन | प्रवमाना |
|----------|-------|----------|
|----------|-------|----------|

6 %

| विषय                      | बोल भाग पृष्ठ           | भवास                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रोधादि उत्पत्ति के४स्था |                         |                                                                                              |
|                           |                         |                                                                                              |
| क्रोधादि में चार मक्तार   | १६४ १ १२३               | Sie 4 de 4 de 3 A E                                                                          |
| क्लेश दस                  | ু ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | : स॰ १० उ० ३ स् ७३६                                                                          |
| च्चपरकी पारिणाविकी        | ६१४ ६ टट                | न सुञ्च्या ७३ झाव इ.नि                                                                       |
| पुद्धि की कथा             |                         | गां• E k •                                                                                   |
| चपमभेणी                   | ESO A ES                | प्रशहादश्या ६६४ ६६६,                                                                         |
| त्तपनश्रेणी का वर्णन      | <b>ध</b> ६ १ ३६         | वस आा∙२ गा॰२<br>क्षित्रे गा९३९३,इब्यलो न३<br>स्त्रो ९२९⊏ ९२३४ वर्ममा<br>√गा२ धाव स गा९२९ ९२३ |
| त्तमा                     | ६६१ ३ २३३               | नदस्य २३,नस ५० साभा १                                                                        |
|                           |                         | प्रक = (सन्द भावना)                                                                          |
| समापना पर आउ गाथा         | ०४८ ७ ४३३४              |                                                                                              |
| त्तयोपगममस्ययअप्रधिः      | गन१३१११                 | ৱা∘ ২ ৱ∙ ૧ মৃ ৬٩                                                                             |
| चान्ति                    | ३५० १ ३६५               | टा रस् ३६६,म मधि ३१ला                                                                        |
|                           |                         | ४६५ १२७,प्रतहा ६६गा ४४४                                                                      |
| स्तान्ति समणता            | ७६३ ३ ४४४               | टा १० व० ३ सू ३६ =                                                                           |
| चायिक और औपश्रमि          | 28 e \$237              | ম৹ হা ९३०३ सू३७टी                                                                            |
| सम्यवत्त्रमवया धान्तर     | <b>है</b> ?             |                                                                                              |
| स्नापिरभावकी व्याख        | या ३८७ १ ४०३            | ≘कर्भभा∀गा६४ मनुस्                                                                           |
| और उसके नी भेद            | ·                       | १२६,प्रवद्वा १२१गा०१२६१                                                                      |
| त्तायिक समकित             | 3¥ \$ e=                | प्रवृद्धा १४६गा ६४४ वस                                                                       |
|                           |                         | भा॰ १ वा॰ ११                                                                                 |
| त्तापिक समक्ति            | २⊏२ १ २६३               | कर्म ॰ भा॰ १ गा १६                                                                           |
| सायोपशमिकभागकीच           | पा३⊏७१ ४०ट              | वर्मभा बगा १ धतु सृ १२६,                                                                     |
| रयाऔर उसके १८ मे          |                         | प्रवृद्धा २१ गा <b>१२६</b> ०                                                                 |
|                           |                         |                                                                                              |

बोल भाग पृष्ठ विषय भगाम चायोपशमिक समिकत 38 8 02 त्रत ही १४० मा ६४४, वस भा । वा । वह त्तायोपणमिक समिकित २८२ १ २६० वर्मे । सा । १ सा । १ ६ ट8,७ ¥ **८**8 क्रमी भाग र गा र त्ती**णकपाय**नीतराग द्धबस्थ गुरास्थान त्तीरमधुसर्पिराश्रश्लिष ६५४ ६ २६५ व्य हा २०० मा १४८४ ४६७ २ ६७ व ६३ ३ स ११३ जुड़ प्राणी छ. चिकी दुद्धि पर च्लाक निर्मन्थीय अध्ययन⊏६७ ३ ४१६ उत्त∙ म∙ ६ की घटारह गाथाए क्षेत्र २१० १ १८६ न्याय प्र भध्या ७, रहना परि० ४ स्० १६ टा० क्षेत्रपरिमाण के तेईस भेट ६२५ ६ १७३ मन स १२२५ १६० १६० अर हा ३५४ गा १३६१टी क्षेत्र पत्रयोपम (सूक्ष्म, १०८ १ ७७ व्यत स १४० प्ररह्मा १६८ च्यवहारिक) गाँ० १०२६ क्षेत्र पुद्रता परावतन सृक्ष्म ६१८ ३ १३८ वस भा ४ गा.स. ८८ भौर वादर का स्वरूप क्षेत्र प्रत्युपेत्तरणा ४५६ २ ६० ब॰६ ड॰ ३ सू॰ ४०५ क्षेत्रवास्तुः श्रादि हपरिग्रह ६४० ३ २११ व्यान इ म ६ ९ ५५४ क्षेत्र सागरोपव १०६ १ ७० मन् मृत्र १ ३०१ वा १०३१ १०३२ क्षेत्राजुपूर्वी १००५ मन १३६ ६ ७१७ क्षेत्रार्य ७⊏५ ४ २६६ ३३१ नि गा३५६३

विषय

## ाल योल भाग प्रष्ठ

खड्ग (गेंडे) की क्या पारि ६१५ ६ ११६

मवध्य

नस् २७मा ७० मारह

335 oft of \$ 18

णामिकी बुद्धि पर निगा ६४१ खण्ड भेद ७५० ३ ४३३ ठा १०३३सु ।१३डी,पप्र प ११ स १८४ ४६५ २ ६६ जी प्रति ३स १०१ खर प्रध्री ग्बरपादरप्रध्वी के ४०भेद६=७ ७ १४४ पत्रप १ स. १४ विक्रिसत बचन ११ हिन्द हे अब अध्य प्रमानिक या १३२१ उ.ची) छ १ सुहुम (अगुर्वी) की कथा ६४६ ६ २५८ वन्सून २० मान्दे ही श्रीत्पत्तिकी बुद्धि पर म्ब्ले ग्रेंह कहीं गई भाषा ६१= ६ १५० सरा १६उ० स १६८ सावन्त्र होती है या निरवद्य ह खेचर थुक्ट १ थु३६ पत्र प१स३० उलग्र<sub>५</sub> ग्वेलीपधि सन्नि हथ्र ६ २६० प्रवहात्र मा १४६१ र याति ofF € 038 गठी मुडी(प्रिचि मुष्टि) आदिधळ ६ ३ ४२ शव इ स ६ न गा १६००, पश्चमखाण के भार सबेत प्रवद्वा ४ गा २ • गच्छप्रतिबद्ध यथार्का दिक ५२२ २ २६० विशे॰ गा॰ ० टी

गन्द्धमधाचार्य रपाभ्याय३४४ १ ३५५

गच्छाचार पर्णणा ६८६ ३ ३५४ द प॰ गजभीकथा औत्पत्तिकी ६४६ ६ २६४ न स्रुप्ण स्रोडी

रे पाँच फलहस्थान

उद्धि पर

विषय चोल भाग प्रप्र मपाण गजसकपाल की कथा ७७६ ४ १६३ খল৹ ব৹ ३ য়৹ ⊏ क्त॰. पिंगल॰ प्रद ३ १०८ गण धाउ गण पो घारण करने वाले ४५० २ ५४ YUY OB C OF 2 OE के छ: गुएा सरख पि • गणध्शभ श्रीर ४ अशुभ २१३ १ १६१ गराधरअक्टस्पितस्वामीका ७७५ ४ ५२ विशे गा १८८४-१६०४ नर्कविषयक शकासमाधान गराधा अग्निमृतिका कर्म ७७५ ४ ३१ विते गा १००६-१६८८ विषयक शका समाधान विद्यमा १६०४ स १६४८ गवाधरञ्जनलञ्जाताकाप्रण्य७७५ ४ ५४ पाप विषयक शकासमाधान #गणधर=पारर्वनाथके ५६५ ३ ३ टा दर ३स १९७ मम 🖘 टी गराघर इन्द्रभृति का त्रारमा ७७५ ४ २४ विशः वा १४४८ १६०/ विषयक गरा समाधान ७७५ ४ ३३ विशेगा १६४० स २०-/ गणधर ग्यारह सम ११.पावड निगार ६ -६५६,धावह दिप्यसम् २८ २५ ठा दस ६ १ ७ टी ,सम दरी ,प्रव % गणधरदसभगवान् ४६४ ३ ३ पार्श्वनाथ के द्वा १६मा ३३० साव ए नि गा २६ =-२६६, मश द्वा १११ गण गर् पद्वी टा ३ व ३ स १७७ टी प्रदेश च र४० गणधर प्रभासस्वामीका ७७४ ४ ६० विशे०मा०१६७२ से २००८ मोत्तरिपयक्र शकासमाधा र

🛪 92 ३७ पर टिप्पवी देखी ।

विषय नोल भाग पृष्ठ भगाण गरामहितस्यामीका उच्छ०५ ४ ४४ विस्त मा १८०२ १८८३ मोत्तविषयक शकासमा गान गणधरमेतार्यस्त्रामी राषर ७७५ ४ ५६ निष्य गा १६४६ १६७१ लोकविषयर श्रकासमाधान गणधर गौर्यपुत्र का देवीं के ७७५ ४ ५० किंग १८ ४-१८६४ निषय में शका समाधान गणधर लिंब र **१५४ ६ २६३** प्राद्वा २०० गाः १४६३ गणार्वादसक्षेत्रमें ७७५ ४ ३३ क्ति गा १०४८ र० ४ गणधरवायुभूतिका जीव ७७५ ४ ३४ वित वा १६४६ १६८५ और शरीर के भेदाभेट

विषयक शकासमाधान गण गरव्यक्तस्यामी गापुरुवी ७७५ ८ ३६ विरोगा १५८० १७ ६ थादि भूतों क शस्तित्व विषय म शरासमा ग्रान

गणधरसङ्यातीर्थद्वराजी७७५ ८ २३ बाउ ६ विवार १२६६ गण बरसुषमी स्वामी के, 'यहाँ ७७५ ८ ४० शि गा १५०० १८ १ जो जैसा है परभन में वह वैसा

ही रहता है,' मन का समाधान

गण धर्म - €ED 3 358 Not 3 2 € 400 गणनाद्यनत्त∓ ४९७१ ४४४१ ठा६उ ३स्०४ गणनामुपूर्वी ७१७ ३ ३६१ ग्रा स्॰ ०१ गणासरया के तीन भेद ६१६ ३ १४३ मान स् १४ गण्हभगवान्महापीर के ६२५ ३ १७१ टा ८ ट० ३ मू० ६८ गणापकपण सान भ१भ २ २४४ वा ७ व० हे मू ket

बोल भाग पृष्ट भपावा विषय उपा श १ सू ⊏,यातह म ६प्ट गणाभियोग यागार 3k c kkk ८९०,ध मधि श्रलो २२<u>७</u> ४५ ' वंदे३ ई ५८० ठा०३ उ०३ मू०१७७ टी गणापञ्छेदक पद्त्री ठा॰६ उ०३ मु॰६७६ गणितनिमित्त व्यादिस्ध्य६४२ ३ २१३ पस्त्नों के ज्ञाताह ने प्रशिक गणित योग्य काल परिमाणहरू ७ २६३ ब्रान् ११४,म ७ ( ३० के छिपालीस भेद म ३४७ २११ १ १६० दश-नि॰ गा॰३ प्र॰ ३ गणितानुयोग हत्दृ हे उत्रम द० प० गरिएविज्ञा परण्णा १९ ६ श्रम दराद ४ ठा = उ ३ सू ६ • १ गिए सम्पदा बाठ **४१३ २ ३४**० स॰३उ॰३स्॰ १४४ ही। गुणि पदची गतइत्सर्विणीके २४तीर्थेकरह२७ ६ १७६ प्रव द्वा ७ गा २८८-२६० गत उत्सविणी रे ७ कुल कर्ष १२ २ २३६ ठा ०उ ३म् ४६६,सम १०० गतपरयागता गोचरी ८८६ २ मेर ठा ट सृ ४१८,३ ल झ 🏮 मा १६ प्रवृज्ञा ६ ज्या ७४४, ध मधि श्ला २२टी पू., गतागत के अठारह द्वार ८८८ ५ ३६८ पाव के बाबार स पत्र प २३उ २स २६३ कर्म गतिको व्यारया धारभेद १३१ १ ६६ भारमा ५० विज्ञत है है ईड़ हा ३० द ईसे वरह गति दस गति नाम निधनायु ८७३ २ ७६ भश ∢ ∃ द ठाई उ रेसू ≴ '

गति परिणाम ७४८ ३ ४२६ ळ १०-सू ०१३, पत्र ४३६ गति परिणाम ७५० ३ ४३२ ळ १०-३ ३६ ०१३, पत्र ४१३ गति पाँच २७० १ २५७ ळ ४७ ३ ६ ४४२ गतिमिनियात ४१६ १ ४४० ळ ४७ १ ६ १६

909

बोल भाग पृष्ठ विषय प्रमाग भश ८ व ६ सूरेरे गति मत्यनीक 88 E 888 का भाषमा ९० गति पार्गेण। और भेद ⊏४६ म मण जी प्रति ३ सू ८७ ग'ध नारिक्षों धा ध्रद<sub>े</sub> २ ३३६ हा १०३ हेसू ७१ ५ पन्न प १३ रान्ध परिणाम 04° 3 833 उदम् ३४ पत्रथ २स् ४७ सन्धर्व वासाव्यन्तर आठ ६१३ ३ १२६ नस् ४४ विशे गा ६४६ द्धरा ध १० गमिक्र भत तत्वाय म या २ सू ३ गर्भ जन ६६ १ ४७ ६८१ ३ २७७ स १०४ हिपण,पन हा गर्भहरण आश्चर्य १३ च गा ददध BAR BY EL L IE गर्ने क बारह नाम 405 8 c30 ब्रावहम ४ विगा**९**३४ गर्हा पर कथा 88 £ 30K उलग्र २४ गा ११ १२ गप्रचेषधा ६३ १ ६७ प्रत्न ह्या ६७गा ६६७ ६६८ घ -गरेपर्णापणा के सोलह ८६६ ५ १६४ ब्राधि ३२लो २२नी १४०,पि चत्पादना दोप निया ४ ⊏ ४०६ पिँ विना ६८ ४६ पचा १३गा १८ १८ गयेपर्णेपरा केसोलह ८६४ ४ १६१ प्रवहा६७०१ १६४ ४६० ४ प्रिंगि रेश्लो २२८ी प्र रे⊏ चद्रम दोप पि विसाद २ ६३ पि विशा ्-४ पचा १३ शा ४ **५** उस॰ म॰ ६ गाया अठाव्ह उत्तराध्ययन⊏६७ ५ ४१६ सुत्र के छड़े अभ्ययन की गाया(मृन)१८उत्तरा⊦य-८६७ ५ ४८५ उत्त॰ ब॰ ६ यन ग्रुप्र के छड़े अभ्ययन की गाया १८ दणवैमालिम ८६८ ५ ४२० दरा पु॰ १ सुत्र की मथन चुलिका की

बोल भाग पृष्ठ प्रमाण विषय गाथा (मूल)१ ट्रिंगवैथा- ८६८ ५ ४८७ दरा॰ वृ॰ १ लियम् न मधमच्लिका की गाथा घडतीस सुचगढाग हत्य ७ १३६ स्वर म ११ मूत्र वे १ १वे मार्गी प्रयन की गाथा आढ शालोचना परहरू४ ७ २४६ गाथा याद समापना पर ६६४ ७ २४० गाथा बाट धर्म पर हुहु ४७ १४१ गाधा आद विजय पर हरू ४ १६८ गाथाइकतीसस्त्रीयरिक्षा ६६३ ७ = स्व म (२) अध्ययन मथम उद्देशे की गाया इवकीस चरणविहि ६१७ ६ १३० अत म ११ नामक अध्ययन की गाधार १सभित्रख्या ० की ६१६ ६ १२६ टा म १ गाथा २६ वीरस्तुति अ०की ६ ५५ ६ २६६ मृण ॥ गाथा ग्वारह अवस्थिह वरहहश्च ७ १८१ ४०८ ० ४३३ पर एक इशका भाष गाथा ग्यारह दशवैकालिक ७७१ ४ ११ दश म २ मृत्र दे दूसरे अध्ययन की गाथा ग्योरह विनय पर हहन्न ७ १६५ गाया ४ आत्मचिन्तन पर ६६४ ७ २४८ गायाधिकवारहितज्ञान पग्हरु ७ १६२ गाधाचार श्रमरहत्ति पर ६६४ ७ १८५ गाथा चौदह सत्य पर ६६४ ७ १७२ गाथा चौवीस विनय 🛮 ६३३ ६ २०१ 🕬 🗷 📑 🥫 समाधि अध्ययन की

विषय बोल माग पृष्ठ प्रमाण गाथा२४समाजिश्र ययाकीह३२६ १६७ सर्व श्र । ■ 1• गाथा ३६ घर्मी-ययन की ६८१ ७ ८७ स्य धुरे ब गाया ६ व्यात्मा पर ६६४ ७ १५६ गाथा छ, रतिभरति पर ६६४ ७ १६० गाथा छ 'वपन निये हुएको ६६४ ७ १८६ ग्रह्मा न बरुवा रेनियय पर माधा तीन निर्फ्री यमयान ६६४ ७ १५५ महिमा पर गाधा तीन यतना पर ६६४ ७ १६५ गाथा २३ बाचाराग नवें ६२२ ६ १६६ मान धु १ म ८ ३ १ π प्यनमधम उद्देशे भी गाथा तेईस क्याय पर ८६४ ७ २३६ गाथातरह झसरकृत ८१६ ४ ४०६ उन म ४

सध्ययन की गाथा१ • श्रशस्याभाव पर ६६४ ७ २२२

गाथा दस जीवन की हिहछ ७ २२४ अस्थिरता पर गाथा दस 'पूजा मणसा हह ४ ७ १६० त्याग' पर

गाधादस ममाद वर ६६४ ७ २३१ गाधा दस राग द्वेष वर ६६४ ७ २३३ गाधा दस सम्यम्दर्भन वर ६६४ ७ १५८ गाधाटा सम्यम्दर्भन वर ६६४ ७ १६३ गाधाटी सम्बे त्यागी वरहह४ ७ १८⊏

विषय बील भागे पृष्ट ववाण गाया नौ भनासक्ति पर ६६४ ७ २०५ गाथा नी बठोर पचन पर हरू ४ ७ २१४ गाथाहनवस्कारविद्यापरहरू४ ७ १५३ गाथा नौ मृगचर्या पर ६६४ ७ १८६ गाथा नी शक्य पर ६६४ ७ ६४४ गाथापचीसनस्रविभक्तिह४१ ६ २१६ ग्यथु १ व ४ ३ ३ अध्ययन के दूसरे उदेशे भी गाथायन्द्रहश्रनाथनाकी ⊏५४ ५ १३० उत्तय २० गाः (⊏-८-गाथा१धपुक्वतापर ८५३ ५ १२७ राम ६३३ गाथा १५ महानिर्क्रथीय =५४ ५ १३० उन म २० गा ३८ । म्र⊦ययन की गाधा पन्द्रह मोन्न मार्ग पर ६६४ ७ १६४ गाथा पन्द्रह निनयसमाधि =५३ ५ १२७ दश म ६३३ अ पयनकेनीसरे इदेशेकी गाथा पाँच धर्चीर्य पर ६६४ ७ १७६ गाथाभक्रमोंकीसफलवावरहहर ७ २१६ गाधापरातिभोजनत्यागकीहह४७ १८४ गाथा४५यहीयाध्ययन कीहरू ७ २५४ अन म गाया पत्तीस श्रकाम पर-१७२ ७ ४६ उन म ८ णीय अभ्ययन की गाथा३२वह्रश्रुतपूजाश्र०की६७३७ ५१ उत्त म ११ गाथा वत्तीस वैतालीय ६७४ ७ ५६ मुख्य अध्ययन के दूसरे उ० की गाया वारह जैन साधुक ७८१ ४ २५५ उत ग र १ गा ५३ ०४ लिए मार्ग मदर्शक

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण गाथा चारतदणवैशालिक ८११ ४ ३५२ दण मरणा १८ ४ सुत्र के चौथे छाभ्ययन की गाथा पारह चैराग्य पर हहें। ७ २२८ गाधा१२समुद्रपालीयझ०की७⊏१४ २५५ उत्त स०१ गा १३ ४ गाथा २० चतुरशीय अविहि• ६ ६ २६ उत्त ॥ ३ गाथा २७ प्राथाध्ययन की ६४६ ६ २३० सूर 🚜 १ व १८ गाथा २७ नश्यतिभत्ति ६४७ ६ २३६ त्र ध १ म । ट १ अभ्ययन क पहले बडेशे की गावा१७महिसा-दया पर १६७ ७ १६७ गाथा सप्तर स्वयानश्रुत 🖘 🗢 😢 ३०० मारा पुरुष ६३४ अभ्ययन र श्रीधे उ० री गाथा समहभगवान् महा ८७८ ५ ३८० माथा ४१म ८३ ४ वीर भी तपश्चर्या निषयक गाथा समहिवनम समाधि=७७ ५ ३७७ दा भ हत १ अध्ययन रे प्रथम ४० थी गाथा ७ जीभ के सयम पर ६६४ ७ २१२ गाथा सात तृष्णा पर ६६४ ७ २४२ गाया सात दान पर ६६४ ७ २०० गायासात विनय समाधि ५५३ २ २६३ १७ ॥ ३० ४ श्रभ्ययन के चौथे उ० की

गाया सात सम्यग्द्यान पर २.६४ ७ १६७ गाया३७ द्रमपत्रम अव्यी९=४ ७ १३३ उत्तम ३० गायासोलइ उपपान श्रुत =७४ ५ १=२ माला धु १ म ०० प्राप्ययन रे उ०२ की विषय गेल भाग पृष्ठ भगाण गाथा १६ आत्मदमन पर ६६४ ७ २०७ , गाथा सोलह उत्तरा-वयनट६२ ५ १५२ व्हा १० १० स्त्र में सभिमस् २० की गाथामालह सामभोगों ६६४ ७ २१८ की असारता प्र गाथा १६दण रेकालिक स्त्र २६६१ ५ १४७ दा प्र १ की द्सरी चृत्तिका सी गाथा १६दहरू नृत उपमा की ८६३ ५ १५५ उन म ११ण १४-१

गाधासी रहपद्दावीत्की ८०४ ५ १८० माचा धु १ म ६३० वसति विषयक गामासीरहणील सर ८८४ ७ १०००

गाथा सोल्इ जील पर ६६४ ७ १७७ क्षिमान्त्रारग्रामकी सात ५४० २ २७३ जनम् १००म ४९४ ४

मूर्छनाए १३० ठा ७३३ छ ४४३

मदी ष्र खुदित्रा पृरिमा य अवस्थी श्र सुद्धगवारा । एत्तरमधारा वि य सा पंचिमचा हवह सुच्छा ॥ १ ॥ सुट्छुनरमायामा सा छुट्टी सन्यत्रो य ग्रापन्ना । ष्रह षत्तरायया कोडिमा य सा सत्त्रयी मुच्छा ॥ २ ॥

वर्षे -- (१, न † (२) चुन्नि (३) पुरिमा (४) गुद्धगत्नारा (४) उत्तरगत्थाम (६) सन्दनसायामा (७) उत्तरावतनाटिमा ।

ॐ नैन निदान्त योल सम्रह भाग २ ९२ ७३ पर वाल्यार मान की ना सान मृहताए छपी है वे समीनशास्त्र वन्यार १थ में ली हुई है । अनुतीयद्वार तथा स्थानाग मृत्र में गान्यार प्राप्त की मृह्युवाओं र जाम दूसरी तरह दिय है । इनकी गांग इस प्रकार है —

| 105 |   | थी | महिया | नैन | η | थमा | ना |
|-----|---|----|-------|-----|---|-----|----|
| ~~~ | - |    | ~~~   |     | _ |     |    |

|                                     | ٠ ~           |    |      | AND DESCRIPTION OF THE PERSON |
|-------------------------------------|---------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय                                | मोल भ         | गग | SB   | मबाख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गान्धार स्वर                        |               |    | २७१  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |               |    | -    | filn from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गाय आर बछडे का द्रष्टान्त           | <b>ं</b> डर्ग | 8  | २३६  | भावह गा १३३ छ ८८ छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इन्य भनसुपाग पर                     |               |    |      | पीरिका निगा १७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गारब रीव्यास्याऔरभेट                | - 8⊏          | ξ  | ७०   | यहे उ४ सू २१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गिद्धपहसरण                          | છફ⊏           | 8  | 33¢  | भाग उ१सु६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गिद्धविद्वनर्या                     | 30⊐           | ų  | 3=8  | सम १७ प्रदेश १६७गा १०० :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0.0                                 | ವ್ಯಾಥಿ        |    |      | म शरु ९ सू ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गिहत्य समहेण आगार                   | 9==           | 3  | 22   | भावहम छ=१५प्रवहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| आयम्प्रिल का                        |               | `  | •    | भगा २ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गुण                                 | ४६            | ?  | 25   | उत्त म २०० माई तत्वार्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77mn                                |               |    |      | धाना ६ सू ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गुण२८ श्र <b>नु</b> योगद्नेवाले     | 1845          | Ę  | ∍⊏દ્ | युपीटिका निया २४१ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गुण भाड भालायणा                     | ¥0ई           | 3  | १६   | ठादउ ३स् <sup>‡</sup> ०४भश र¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| परने वाले के                        |               |    |      | व व मी वहह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| राण बाउ आलोगणा द्ने                 | yoy 1         | 3  | ۶ų   | बदा हेसु ६०४भ ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वाल क                               |               |    |      | ३३ ३ ७ स् ७६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ग्रण=एक्लविहारमृतिम्                | <b>1</b> ∓¥≈8 | 3  | 38   | SI = 3 \$ € 1 1 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गुण भाव शिक्षा शील ने               |               |    |      | उत्तम ११गा ४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुण = सिद्ध भगवान् उ                | . मह्         | 3  | 8    | शतुम् १२०५ ११४ मा ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     |               |    |      | प्रवाही रेज्देशा १६६३ ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गुणभाउ से साधुर्जी रसी<br>की समानता | <b>ন</b> ২৩ ( | ₹  | ٤    | पंचा १४ गा १५-३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुण इक्तीस मिद्ध भग                 | १३३           | g  | 3    | टत भ३ १ था २ टी प्रवद्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वान् में दो प्रकार से               |               |    |      | अवर्ग १६६३-१६६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |               |    |      | सम ३१ मावद म ४५ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |               |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

मापा नुष्म १ उ ६सु ९ ३०

विषय बोल भाग पृष्ठ ममाण गुण इक्कीस थाक्क के ६११ ६ ६१ श्रम हा ५३६मा १३४६≖ १३४८,मध्यि १ ले २०५. ८ गुण के दो नकार से दो भेद ५५ १ ३० स्यभ १४ निगा १४६,पार ६मा २टी , इच्य त भ्रभ्या ५ गुण झगणको धारण ४५० ० ५४ टा ६ उ ३ सृ ४७ ४ करने वाले के गुण छ। श्रादक के ४५२ ० ५६ घर प्रकृता ३३ पृ⊂० गुण३६आचार्यमहाराजकेह≃२ ७ ह४ अन हा ६४ गा १४९ १८६ राणदस आलोचना करने६७० ३ २४= स न २६३७स् ७६८ योग्य साधू के य १० उ३ स् ७३३ गुगादस आलोचना देने ६७१ ३ २४६ मशा १४उ ७ सृ ७६०, योग्य साबु के हा १० उ३ सु ७३३ गुण पचीस उपाव्याय के ह३७ ६ ०१५ नाह ६६७मा ४६२-६६१ घ मनि रेग्लो ४६ ४७ टु १ ' • गुण ( ४दी चादने याते गुरुके ≈ ४१ ४ १२४ घ मधि ३१स्ता ८० ८४७ ३ मुखर्पनीस गृहस्थ धर्म के ६८० ७ ७४ यो प्रशः १३ना ४७ ६६५ ५० गुणमकाशा के चारस्थान २५६ १ २४४ ouf BAERIE ग्रण१२ अगिहन्त देव के ७=२ ४ २६० सम ३४ म शहा ६६,स्या रा १ गुणरजनातसर तव ७७६ ४ २०० शत व ६ भ १६ गुण लोपके चार स्थान २५≈ १ २४३ ठा ४ द ४ सू ३७० गुणत्रतकी ब्याख्या,भेद १२८५१ ६१ भावदेश हे हिन्द्र है। गुणप्रत तीन ४६७ २ २०० गुणश्रेणी 30 4 682 दर्भ भा २ बा २ कर्मभा २ शा २ गुण सक्रमण 30 4 683

|                            |                   | ^  |       |                                   |
|----------------------------|-------------------|----|-------|-----------------------------------|
| विष्य                      | बोल               | भा | gy n  | मपाण                              |
| गुण सत्ताईम साधु के        |                   |    |       | सम २७ दत्तम र १गा १⊏              |
|                            |                   |    |       | मावह म ४ पृ ( ४ व                 |
| गुण सप्रह श्रावक के        | ೯⊏३               | ¥  | 382   | च चाघि २०लो २०० <sup>‡</sup> पृ∢० |
| गुण १६ दी सा लने वाले      | <del>रे</del> =६४ | ¥  | १४८   | ध झिथि ३०१ ३१-७६ पृ १             |
| गुणस्थान                   | 850               | 3  | 300   |                                   |
| गुणस्थान का बाबान्य        | ट8३               | ų  | ६८    | क्समा २ ४ प्ररह्मा 💰              |
| स्वरूप                     |                   |    |       | पा १३०५                           |
| गुणस्थान चौद्र             | ⊏૪૭               | ų  | ६३    | कर्मभाग्द प्रदक्षा भन             |
| _                          |                   |    |       | गा १३० शुग्राथा                   |
| सुणस्थाना म अहाईस हा       | ₹⊏૪૭              | Ą  | १०५   | गुण थो                            |
| गुणस्थानां य अन्तर द्वार   | ७४३ र             | ¥  | ११२   | गुण था                            |
| गुणस्थानोमेशनपत्रहरबद्द    | 1₹ <b>⊏</b> 8७    | ¥  | ११३   | गुण यां कम भा ४गा                 |
| गुणस्थानीं म आ म हार       | <b>2</b> ₹/9      | 9  | 900   | ग्रण या                           |
| गुणस्थानीम सपयोगद्वार      | =80               | y  | 208   | गुण या                            |
| गुणस्थानों वे कर्म मकृतिये | ั<br>เรา          | ų  | 83    | कम भाग्यापुरु                     |
| का उदयानिकार               |                   |    |       |                                   |
| गुरास्थानों में कर्ममकृतिय | n =80             | y  | 23    | यर्गभाश्या । ४                    |
| पा बदारणाधिकार             |                   |    |       |                                   |
| गुणस्थानी में कर्मशकृतिय   | 1 ⊏89             | ų  | 22    | दमभा सा॰ १                        |
| भा नन्याधकार               |                   |    |       |                                   |
| गुणस्यानीं प्रमीपकृतियं    | ०४३ हैं।          | ų  | 33    | क्समारगाग्य-१४                    |
| रर चग्राथक्राह             |                   |    |       |                                   |
| गुणस्थानीं म राजणद्वार     | ≂8 <i>⁄</i> 9     | ų  | १०७   | गुण वो                            |
| गुणस्थानो में जिथा द्वार   | _580              | y  | 9 e E | गुग घो                            |
|                            |                   | _  | 1.4   | 4                                 |

तिपय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण गुरास्थानों में गुण द्वार ८४७ ५ १०८ एवं यो गणस्थानी में चारित्रद्वार = ४७ ५ ११२ वर्ष के गणस्थानों मे जीय द्वार ८४७ ५ १०८ गुण था ग्रा•में जीव योनि द्वार ⊏४७ ४ १११ उण था गुणस्थानी में दण्डक द्वार =४७ ५ १११ वण था गणस्थानों मेंध्यान द्वार =४७ ५ १११ उण थो ग्रास्थाना में निमित्त हार=४७ ५ ११२ ग्रन्था गुँगस्थानो म निर्जराद्वार ८४७ ५ १०६ वण वा गुणस्थानों वें परिषदद्वार ८४७ ५ १-७ एव था गुणस्थानो में भान हार =४७ ५ १०७ छण ग नुजन्धानो ममार्गसाद्वार ८४७ ५ ११० सम गुणस्थानों में योग द्वार = ४७ ४ १०६ ग्रुप था गुणस्थानी व लेण्या द्वार =४७ ५ १०६ मुण भो गुणस्थानां में समकितद्वार=४७ ५ ११२ गुण वा गुरास्थानों में स्थिति द्वार ⊏४७ ५ १०५ छण वा गुणस्थानों में हेतु द्वार ८४७ ५ १८० वय या उत्त अ २४ गा गंसि २२ १ १६ गुप्तिकी व्यारया श्रीरभेद१२ द्रख१ ह२ उत्तम १ त्या ४०-२४, हा 2 d td d3 गुरु ६३ १ ४४ यात्रसा र शा = गुरु निग्रह आगार ४५५ २ ५६ दशम १६८, मात्रह म ,१

८१०,घ धनि स्था नरपुर गुरुभत्यनीक

गुरुभत्यनीक ४४५२४६ मगज्यन्तः ३६ गुर्वभ्युत्यान बागार ५१७ २ २४७ मगज्यन्तः १६८, , प्रव Sia di 30 A

| C                       | ـــ ــــــ |        |                                                   |
|-------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------|
| विषय                    | बोल भा     |        | ममाण                                              |
| गृहपति अवग्रह           | ३३४ १      | ३८५    | गरा १५उ मू ६५७ भाषा                               |
|                         | प्रदर्ध व  |        | खुर चूश्च ७ तरसू १६२<br>■ हादश्या ६८१             |
| गृह सकेत पश्चक्लामा     | 366 4      | . ४२   | मावत् झ ६ति गा १६७⊏                               |
| मृहस्थ धर्म के पतीस गुण | وت ر       | ુ ૭૪   | प्रव द्वा४ गा २००<br>यो प्रका९ नो ४७-८ ६९ ४०      |
| गृहस्थलिंग सिद्ध        | =8£ #      | 388    | पन्न प १ सू ७                                     |
| गृहस्थ वचन              | 848 5      | £2     | टा ९ँउ ३सु ६२७,प्रव द्वा २३४                      |
|                         |            |        | षा १३२१ हु(नी ) उ ६                               |
| गॅडेकी क्था पारि-       | ६१४ ६      | ११६    | नम् २०वा ७४ मार ह                                 |
| खामिकी युद्धि पर        |            |        | गा ६६१                                            |
| गैचर श्रमण              | 300 €      | 3=9    | प्रवद्या ६४ गा ७३५                                |
| गोचरीके छ प्रकार        | ४४६ :      | 3 12 3 | ग ६उ सेतु ६१४ उत्तम ३०                            |
|                         |            |        | गा १६ अव द्वा ६७गा ७४१                            |
|                         |            |        | म मधि ३ स्टो २ टी पृ३७                            |
| गोत पर्मशीर बसके भेद    | 480        | 30     | पत्र प २३सु २६३ इ.मी भा ९                         |
| नोत्रक्रमेषा अनुभाग     | 98e        | ₹ =•   | पनप २३ सू २६२                                     |
| गीत कर्म के बन्ध के कार | मध्र :     | 2 50   | अश⊏यहस् ३६९                                       |
| गोत नरकों के            | भृद् ः     | २ ३१५  | चीश्रति सू६७ प्रवद्वा                             |
|                         |            |        | १७२ सा १ ७२                                       |
| गोनिपद्यिका             | ३्ध⊏       | १ ३७२  | य १उ१ स् १६६मी ४००                                |
| गोमृत्रिका गोचरी        | ४४६ :      | १५१    | य ६७ रेस् ४९४ ज्लाम २०                            |
| •                       |            |        | गा १६ प्रयद्धा ६०मा ७४६<br>म मनि ३ स्टो २२टी पृ३७ |
| गोण्य(लाखनी गोली)       | ปริชธ เ    | ६ २६६  | न सु२७ गा ६३ टी                                   |
| षथाऔत्पत्तिमी मुद्धिप   |            |        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           |

नोल, भाग पृष्ट विषय ममाण गोशालक के अमराोपासक ७६३ ४ २७६ गण ८३६ स ३३० गोष्टामाहिल सात्रानिह्नवप्रदृश्य ३८४ विश्व मा २६०६ स २६४६ गौए 3= 5 58 तत्त्वार्थं ब्रध्या ६ स ३५ गीए। आदिदस नाम ७१६ ३ ३६५ मत स १३० गौए। नाम ७१६ ३ ३६५ चनु स् १३० गौरव नी व्यास्त्राय मेद ६८ १ ७० अरेज रस ११४ गीरप दान ७६二 ३ ८४० द्य १० उ रेस् ७४८ ग्यारहञ्चासूत्र ७७६ ४ ६६ ग्यारह उपासक्त पहिमाए ७७४ ४ १८ दशाद ६,सम ११ ७७५ ४ २३ निग गा ११४६-४०५४ सम ग्यारह गराधर ११ झात ह निष्यग पृ 🖘 ॥ श्रावह निया ८०३-६ **४**९ ग्यारहमाथादगवेकालिक७७१ ४ ११ दश सा० मूत्र के दूसरे अध्ययन की ग्यारह दुर्लेभ भाव ह निया = ३१४ ३८१ 663 S con ग्यारह नाममहावीर के ७७० ४ ३ नैनविद्या बोल्युम १ न १ ग्यारह बील आरभ पित्रवह ४६ १ २६ टा दशस्थ छोडने पर माप्त होते हैं ग्यारह बोल भारभ परिग्रह७७३ ४ १७ गरव १ म ६४ छोडे विना प्राप्त नहीं होते प्रस्थाभ्ययन वी२७गायाण्हश्रद् ६ २३० स्य भ १६ ग्रन्थि सकतपञ्चक्लाण ४८६३४३ मार हम दनिसा १४ s= प्रदा ४ गा - ०० ग्रःयोपया उत्तम २४ गा ११ १२ e3 8 83

निषय बोल भाग पृष्ठ मनास १ ब्रह्मीपसा ने दस दोप ६६३ ३ २४२ प्रतहा ०० मा ४६० पिनिया १२० प मणि ११सो २६ टीप्र ४९ प्रवाशमा २६

प्राप मप ६६२ ३ ३६१ छ १०४ मुण्य-प्राप नगर प्राप्ति दस मय६६२ ३ ३६१ छ ० ४४ स्थ्य-ग्रामादि सालहरूथान साधु स्दर्ध ४ १६६ व उ१व

कलिए कल्पनीय

प्राप्तेयक्(ग्राप्तीण)शहरान्त्रधः ४ ४४५ मावहवि गा १३३ एटट, वचन अनसुराग पर प्रपत्निकार (विराप्तीकार) २३ ९ ६०० सम्बर्ध

ब्रासैपणा (परिभोगैपणा) ६३ १ ६७ उत्तव २४ गा १९ १२ प्रासैपणा केपीच दोप ३३० १ ३३६ थ मधि ३४ता २३८१ १४४ प

विवाद है - १६८ इस झार ४ या १२मी ज्लाझ रहेगा हेशमे स्नाम प्रतिचारी बारह ७६७ ४ २६७ अरहाण्या १२८ १३४

श्रीर अहतावीस नक्ष्य वा १२६ ह १३ स्वानकी सेवाकरना साधुहत्त ३ ७ १०० व वा १००० १ १०० १

कतिये श्रायरपक है या १८०४,१८०८ मण १५३ अ उसनी इच्छा पर निर्भर है? स्ट २ उत्तम १६ २६ मो

गा ४८ ४४,१४,४१२ ४२२ ग्लान साधुकीसेगाकरने ७६७ ४ २६७ प्रव द्वा प्रशाहरू ४४३३ ज्यान सार्व

त्राले बारह ननपर मा १२६ प्र३१६

## घ

पन सापान ७२१ ३ ४०६ डा१० डाम् ४४०

१ म यपया के दस दीयों में दूरा दायक दीय है, उसके वालीस भेद हैं।

विषय बोल भाग पृष्ठ ममाख १४६ ६ २६५ न स्०७ ग ६६ मी घयण(भाद)की क्या औत्पत्तिकी बुद्धि पर २७११६ मट.३०१को १ घाती कर्म इंटर १ ४१८ पर वार स्१०१, स 🖘 घाणेन्द्रिय सु४४३, जे प्र

६८६ ३ ३५३ द व

ব

चैंबालीस बोलम्थायरकी हरूप ७ २५२ म श १६३३,सू ६४१

च उसरण पश्चमा

चक्रवर्ती का हार

अवगाहना के ब्रान्पबहुत्वके चक्रवतियों का वर्ण ७८३ ४ २६३ यात्र ह निया ३६९ चन्नर्गतियों की अनुगाहना७=३ ४ २६३ भावत्विया ३६० °६° चक्रप्रतियों की गति ७⊏३ ४ २६१ ठा २ ड ४ स १९० चक्रवर्तियां की मनक्या ७⊏३ ४ २६५ व १० उ३स् ०१= चक्रप्रतियों की स्थिति ७⊏३ ४ २६३ मावहति गा ३८४ १६ चक्रवर्तिया के ग्राम ७८३ ४ २६२ <sup>सम</sup> ८६ चक्रनिर्धों के जन्मस्थान ७८३ ४ २६२ | सम १४० चारहं स्रानि चक्रविर्धों के पिना के नाम७८३ ४ २६२ | ग १६० ००० चक्रवर्तिया के स्त्री रतन ७८३ ४ २६४ सन १६८ चक्रवर्ती 8ईट र 85 शह अधि मिरामा निष् चक्रवर्ती भाकाभिणीरत्न ७८३ ४ २६१ य ८ उ २ स् ६२. चक्रवर्ती का वल ७८३ ४ २६२ मार्ग गाण **ग**रवात

चक्रवर्ती या भोजन ७८३ ४ २६१ जब्द न्स्नी

७८३ ४ २६३ सम ५४ चप्रवर्तीकीपहानिशियानी६५४ ३ २२० वस्त रेस् ६०३

विषय बोल भाग प्रष्ट चन्नवर्तीकी सन्तान ७८३ ४ २६४ होर बरा० ३१३ चक्रवर्ता के एकेन्द्रिय रत्न ७००३ ४ २६३ छ ० ट ३ सू १५० चम्बर्गारेवकेंद्रियरत्नसात्तप्रदः २ २६५ व ०उ १स ४४८ चन्नार्भी व चौदह रस्त ८२८ ५ २० सम १४ म ४८३ म् ८८८ चक्रपर्नीके पचेन्द्रिय रत्न ७=३ ४ २६३ स ००३ स ४६० चप्रवर्ती रेपचेन्द्रियरत्न ५००० २ २६५ छ ७३ ३ स ४४० चक्रवर्ती बारह ७⊏३ ४ ३६० सस् ११२६ ⊨ ६६१सम

६४६६१६= पश्च ०स् २ टी भाव इ श १मा ३८२ ४ १

हथ्छ ६ ३६४ प्रवहा ७० मा १४६५

जिल हीर प्रकार, रेष्ट्र १३ °

चन्नचर्तीचारहद्यामामी ७८४ ४ २६५ नम १६६ उत्सपिणी के

चक्रवर्ती लब्धि

775

थ्८४ २ २⊏४ टा प्यास ४५९,म १ चक्रपाल श्रेणी शरक्ष १स प्रेन १९६ १ १५७ अपस्टिस्यमभापना १

चस्दर्शन चतुदर्शन अनाकारीपयोग ७=६ ४ २६= वम प २६ स. १११ चन्नुदर्शनकी तर्द्ध श्रीत्रादि ६=३ ७ १०६ म स१४ ३ स १५ टी दर्शन वयों नहीं कह गये ?

**च**त्तिस्ट्रिय ३६२ १ ४१= पत्र प १६ स् १६१ हा। वरस्यभा ज प्र ४४४ २ ४८ अ६३ स्मृ ६२६, पृ(जी)व चन्नुलोलुप घण्डमीशिक सर्पे कीपादि हर्भ ६ ११४ विषय्वे १०, नस् १०मा ०४

णानिकी बुद्धि पर कथा अधाव ह निगा a k 1

१ माकाराप्रदर्शी की वह श्रेणी विश्वके द्वारा परमाणु मादि कर साकर उत्पन्न होते हैं।

मपाण

उत्त म ३

मश १२ व ४ स् ४४०

३४० मा ६०५

स १०३ सू ७७७,प्रव हो १३८ वा ६८४,८८६

चाल भाग पृष्ठ

विषय

१ चतु स्पर्शी

चतुरगीयम०की२०गाथा६०६ ६ २६ ४६६ २ ६६ म सा २६३ ३ सु ७२४,पन्न प ९ चत्रम्य सस्थान चतुर्थभक्त मत्यार्यान हर्द्र ६ १४६ भश ग्उ १सू ६३, टा रेव ३ स १८० टी, बत व ८ व १ का क्या यत्तत्तव है? सम १८,स श २ ३ ९ सू ८३ चतुर्पोसिकीभित्रसुपदिमा७६५ ४ २८६ टी, दशाद ७ चतुर्विश्वतिस्तत्रभावस्यक्ष४७६ २ ६१ धाव ह झ २ चतुप्पद तिर्यच पचेन्द्रिय २७१ १ २५० का ४उ ४स् १४० के चार भेद चन्दननाला (बसुमती) ८७५ ५ १९७ भावत्तिमा ६२० ५२ १, नि थ पर्न १०,घन्दन चन्द्र भीर सूर्यों की सरया ७६६ ४ ३०० सर्व मा १६ चन्द्रगुप्त राजा के मोलह ८७३ ५ १७८ व्यव ((रन्तलियित) स्रम फल सहित चन्द्रमज्ञप्ति सत्रकावर्शन ७७७ ४ २२८ ४०० १ ४२५ तस्व ३ स् ४६०, प्रव हा चन्द्रममाण सवत्सर १४ मा ६०१ €०५ म अमर्थ शास Jo चन्द्रमाका दृष्टान्त 800 **६ ८५०** घ ६ व १स.४५० स्व हा घन्द्र म रत्सर

१ शीत, उम्म, रुद्ध भीर स्निग्ध ये चार स्परा धांत्र पुरुख ।

६८१ ३ २८७ ।

चन्द्रसूर्यात्रतरण आश्चर्य ६८१ ३ २८४ (

चमरात्वात बाश्चर्य

विषय बोट भाग पृष्ठ मुपाल चरण ररणानुयोग २११ १ १६० दर्श नि सा ३ ७ ३ चरणिरिहिञ्चव्यी२१गाथा६१७ ६ १३० उत्त म ११ चरण सप्तति (चरण ६३७ ६ २१६ मा हा द्ध्या bar ke सत्तरि) ये सत्तर पोल धमधि ३२नो ४७५ १३० चरणाइत का द्रष्टान्त पारि ६१५ ६ ११२ वस् २७ गा ७४ घान वि णामिकी उद्धि पर चरमणरीरीकामाप्तरेश्वातें⊏६६ ५ ३६५ ध विक्रणा व्युरूप रूद चरम समय निर्श्नेथ ३७०१ ३८५ स ४००३ स्टब्स चरमाचरम म चोद्र बोल ८४३ ४ ४२ म स १८ उ॰ १गु॰ ९११ चरिम पश्चनखाण ७०५ ३ ३८० प्रदर्भना २०१ त्वा स्ता ६ बाद " ब है निया १६६७ घाणक्य भी पारिणामिभी ६१५ ६ ६८ भागत्तिमा ६५० न सू उद्धि की कथा चारअनुपेताधर्मयानकी २२३१ २०७ (ब ४उ१म् ४०भग ॥ चारअतुमेनाशु ग्रत्यानवी२२८ १ २१२ हेन अमृट०३ न्य स्०० धार हिस ४७यानशतस्या ६४ ८८ चार अन्त क्रियाए ३५४ १ २३७ ८४ ४३५ स् २३४ चारमबस्थावसीकी २५३१ २३७ कम भा गाध्याल्या चारआगार नार्योत्सर्गक ८०७ ४ ३१६ भाव इस ४ वि शा १४१ चारव्यालम्बन धर्मध्यानक्ष्ण्यस्य १२०६ ( बन्द अस् ४० भग भारव्यालम्बन शुन्तान्यान २२७११ - सन्यवस्य गर्थस्य प चार इन्द्रियां माष्यकारी २१४ १ १६३ग ४स.३० ,रजापरि २स.४ग

| विषय                                        | नोल माग पृष्ट                  | <b>म</b> माण               |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                             | २१६ १ ३१⊏                      |                            |
| चार उपसर्गतिर्यञ्चसन                        | न्त्रीयप्रय १ २१६              | हा रव रस ३६१,स्य थू १      |
| चार उपसर्ग देव सपन                          | ती २४० १ २१६                   | म २ उ १ निगा ∢⊏            |
| चार उपमर्गमनुष्यसन                          | न्त्रीच्छ१ १ च्१ह              | }                          |
| चार उपाय कषाय जीत                           | नेमे१६७ १ १२५                  | दस थ ⊂ ग ३६                |
| चार कपाय                                    | १४८ १ ११७                      | वसव १४,टा ४३ १ स् ४६,      |
|                                             |                                | यम मा १ मा १ म १८          |
| चार क्षपाय की हारिय                         | यां १६६ १ १२५                  | दा म = गा ३=               |
| चार रपाया री अधिः                           | हता१६३ १ १२३                   |                            |
| गतिकी अपेत्रा                               |                                |                            |
| चार कारण ईकीसमि                             | तिकें१⊏१ १ १३५                 | उस म ३४ सा४ ⊏              |
| चार पारण नीय,पुद्रस                         | त्रोंके२६≂ १ २४७               | शु॰ ४३० हे सूँ॰ ३१७        |
| सोफ पाहर न जा सक                            |                                |                            |
| चार भारण तिर्यश्चाय                         | 33 \$ \$\$\$ \$                | शक्त देव १ मिंव ई प        |
| चारकारण देव के,म्य<br>लोक में न आसक न       | तुष्य-१३⊏ १ १०१<br>के          | श ९३० ०स∮००                |
| चार कारखदेवायु व                            | १३४ १ १००                      | शा प्रवश्य हो है ।         |
| चार कारण नश्कायु                            | के १३२ १ हह                    | धा ९३ ६से ई०ई              |
|                                             | [के १३४ १ १००                  |                            |
| चार कारणां से बाह                           | पर- १८३ ६ ०१० व                | श दव ४स् ३६६, प्रश्ते हा   |
| सहा उत्पन्न होती है                         |                                | १८५ सा ६३३ टी              |
| चार यारणों से जीन,<br>स्रोक्से पाहर नहीं जा | ,पुहल२६८ १ <b>२</b> ४५<br>सकते | 9 टा ४उ रेम् २३७           |
|                                             |                                | ् टा ४उ ४स् १६६,प्रवहा १४४ |
| सज्ञा उत्पन्न होती है                       |                                | बाह्य हो                   |
|                                             |                                |                            |

विपय बील भाग पृष्ठ मगास चारकारणों से भयसज़ा १४४ १ १०६ व भ्ड ४ सू ३४६ प्रव द्वा रुरपञ्च होती है १४६ गा ६२३ टी चारकारणों से मैथुनसज्ञा १४५ १ १०६ अथवथ स १४६, अप हा उत्पन्न होती है १४६ गा ८ ३ जी चार कारणों से साभ्वी के १८३ १ १३७ व ४३२स्०००० साथ श्रालापसलापकरता

हुआ साधु निर्प्रन्थाचार रा अतिक्रमण नहीं परता

चार गति में चार सहाबों १४७ १ १०७ व्यव⊏सु १४=

का श्रम्पवहुत्र चार छेट गुप्र

२०५११८० १ चारण

४३८ २ ४२ वा स्मूप्रधापन प्रमुख्य चारण लब्धि E प्रष्ठ ६ २६२ प्रन हा २०० मा १४८३

चारदानी मेघ की उपना से १७५१ ११२६ बार व ४स् ३४५ चार देशकथा १५१ १ १०६ टा४व२ सूरवर ही

चार दोप २४४ १ २२१ पिनिगा १⊏२ घ मधि ३ श्लो ६३ टी प्र ९ ६ चारद्वारअञ्जयोगके २०⊏११⊏५ मनस्थ चार निशेष

२०६ १ १८६ मनुसु१६० न्यायत्र अध्या ५ चार पद्मी २७३ १ २४१ 🗉 ४३० ४ स्०३४० चारपुत्रवधुओं की कथा ६०० ५ ४४२ हा म ७ चार पुद्रल परिकाम २६६ १ २४७ ठा॰ ४ व १ सू० २६६

चार पुरुपकुम्भकी खपमा सर्दह १ १२६ बाध उ र स् ३६

१ मारारायमिनी विद्या जानने वाल महा मा।

योल भाग प्रष्ट ममाया विषय चार पुरुष फूल की उपमासे १७१ १ १२७ वन ४ उन ४ सुर २२० चार पुरुप मेघ की उपया से १७३ १ १२७ व ४३०४ म ३४६ १६४ ६ ६म६ वस्या चार पुरुषार्थ चारमकार आत्म सबेद २४३ १ २०० व ४३ ४म ३६१, स्य धु १ नीय उपसर्ग के भ ३ उ. १ निया ४= चार प्रवार आर्चीप्यान के २१६ १ १६६ स ४३ भरू २४७, भार र भ ४ ध्यानगतन गा ह ह चारमकारका धानुयोग २११ १ १६० दर नि मा ३७३ चारमहारमध्यसत्यत्रचन२७० १ २४६ दर म ४ स् ४ टी चारमफारवाआचारविनव२३०१ २१४ स्याद ८ चारमकारका उपकरणो २३४ १ २१६ दश द०४ रपादनता विनय चार मकार का उपक्रम २४६ १ २३४ ठा॰ ४ उ० २ स्०-८६ चारमकार काकाव्य व्यश्च १ १६० वन ४ उन ४ सुर १ ५६ चारमकारका तिर्यञ्चका २६१ १ २८५ व॰ ४७०३ सु३०० माहार चारमकारकादान १६७ १ १५६ घ०र० गा० ७० थी। मारमनारकादेवकाश्माहार२६३१ २४६ व रव भारप-चार मक्तारका दोप निर्घा २३३ १ २१६ दशा- द- ४ सन विनय चार मकारका धर्म १६६ १ १५४ स॰ स॰ स॰ स॰ १४१ चारप्रकारका नरकका २६० १ २४४ वा०४३०३ सू० ३४० आहार चारमकारकामायश्चित्त २४५क१ २२२ वन्थवन सन् ६३ चार मकारका वन्त २४७ १ २३१ अध्य २६६, वर्ष मा भग र विपय

बोल भाग पृष्ठ चार प्रवार का भारमत्य-२३८ १ २१८ वशा द ४ बरोहणता विनय

मपारा

चारमकार कामनुष्यका २६२ १ २४४ व ४३० ३ सू॰ ३०० आहार

चार प्रकार का मेघ १७४क १ १२०० टा॰४ उ० ४ तु० ३४० चारमकारका वर्णसञ्च २३७ १ २१७ वस द ४ लनता चिनय

चार मकार का निक्षेपसा २३०१ २१५ दसाद ४

विनय चार प्रकारका अंत विनय २३१ १ २१५ रण द ४ चार प्रकार का सक्रम च्या १ च्येष वा प्रस् २६६, क्ये भारता १

चार प्रकार का सबस १७६ १ १३४ अ ४ उ १ स ११० चार प्रकार का सहायता २३६ १ २१७ वशा द व

विनय

चारप्रकारकी दुलशाऱ्या २५५ १ २८० अ.४३३ स. ३०६ चार प्रकार की भाषा व्हिट १ व्यव्य पत्र पत्र पत्र पत्र पत्र चारप्रकारकी विनय २३४१ २१६ वस द ४ मतिपत्ति चारमभारकेमज्ञजितपुरुष १७१० स ४ व ३ म् ३२०

चारमकारके शारप्रका १६३ १ १५० ल ४ वश्मू ३६० चारमञारके श्रावक १८४१ १३८ संबंद स्राप्त चार मकार क्रोध के १६४ १ १२३ ठा ४३ १ स २८६ चारमकार तीर्थके १७७ १ १३० स ४ ट ४ स ३६ स डी नार मकार फूल के १७० १ १२६ अरव रेस रे॰ •

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रवास चार मनाररोद्रम्यान के २१= १ १६= स ४८१स २४० चार प्रकार वस्तु ने स्वपर २१० १ १८८ न्यायत्र भ्रध्या ५,रत्ना चत्र्एय के परि ४ सृ १६ टी चार मकार श्रावक के १८५ १ १३६ अ ४३ ३ स - १ चारमकारसैसारी जीवके १३० १ ह७ अध्य ४३०, भरा १३ १ स ६३ चार प्रकारसे लोककी २६७ १ २४७ ठा॰४ ट०॰ स्०२८६ च्यवस्था चारमकार से अमण की १७० १ १३१ दशम निगा १४८-१४० अनु मृ १४०मा १२६ १७३ च्या ख्या २०२ १ १६० म गश्उ४ धनुमु १/४ चार प्रमाण चारवन्ध्रशस्त्रस्वसम्भाने२४०१ २३२ व ४उ२स्१६६, १म के लिए मोदक का दशन्त भा । गा २ चारबीर देवता के मनुष्य १३६ १ १०२ छ ४व १ म ३२३ लोक में आसक्ते के चार बोट देवता के मनुष्य-१३८ १ १०१ व्याप वर्ग रेस्० ३ लोक में न आ सफने के चार्रोह देवींकीपहचानके १३७ १ १०१ व्यव याम ३० गा ३०४ चारवोल नैरियक्केमनुष्य १४० १ १०३ वर ४४१ मृ०८६ लोक में न आ सकते के चार भग क्रम्भ के १६≿ १ १२५ टा रव ४सृ स्€०

चारभक्तकथा १४० १ १० द्यान दा २८० श चारभागस्थिष्टला के १८२ १ १३७ टत म २४ गा १६ चारभाण्ड (पण्य वस्तु) २६४ १ २४६ हाम = स्-६६ चारभावना १४१ १ १०३ टतम ३६ गद६०-२६४

| ,58 | श्री गठिया चैत प्रवपाला |
|-----|-------------------------|
|     | -                       |

विषय बोल भाग पृष्ठ

च्छद १ च्च्छ भावना (परिशिष्ट) कभा »

चार भावना

चारभावना घर्म त्यानकी २२३ १ २०७ | टा४क् गमु०४०मश ०१ठ चारभावनाशुक्लभ्यानकी २२⊏ १ २१२ | शतस्य १५ ८०,३व स्

चार भाव गाण

चारभेद आक्षेपणी क्या के१५४ १ ११२ स ४व २ सूर⊏र दराझ १

चार भेंद उपमा सख्या के २०३ १ १६१ मत सू १४६ ए २३१ चार भेदकोष के उपमा १४६ १ १२० पनप १४स १८८ झन्स्

सहित चार भेद गति वे १३८ १ हह पनगरश्डणस्रदश्कम

चारभेदचतुष्पदतिर्येच २७१ १ २५० अ ४ उ४ स ३५० पचेदिय के

चार भेद धर्मध्यान के

चार भेद ध्यान के

चार भेददर्शन के

चार भद देशों के १३६ १ १०१ उस म २६ मा २०२ चार भेद धर्म कथा के १५३ १ ११२ व ४ ३ १ सू २ दर चार भेद धर्मध्यान के रुक्त १ के इ हा ४ उ न १ रह

१६६ १ १५७ स ४म् १६६ रम मा ४गा १०

निया १६४ १६६

१६= १ १५७ पत्र व । सृ १ टी

लो ३६ ४६, व

२४६ ६३ वस मा १गा १६

शाक्षण १०

२२४ १ २०⊏ झन प्रक ३०४० यो प्रका ७ १० क भा २२लो २०७ २ ।

२१५ १ १६३ संबच १ स्थमस

प्रवक्षा ६ गा २०१मी दश ध निगा४ ८ टी, मान इ.भ. ४ ध्यानरातक पुरुष र प्राथम

मभाएा

विषय चोल भाग प्रष्ट पपाण २४२ १ २३६ वा•४व• २ म्∘ - ६६ चार भेट निफाचित के चार भेद निधत्त के २५१ १ २३६ हा ४ त०० म∙००६ चारभेद निर्देदनी ऋया के १५७ १ ११५ टा ४ उ २ स र⊏२ टा॰४ड०१ सृ २६३ चारभेद मायश्चित्त रे २४५वर २२३ चार भेद ग्रद्धि के 208 8 848 न स्वित्राव्टव्यास् ३६४ चार भेड मितजान के २०० १ १४८ ठा-४ व-४ स्० ३५४ चार भेद मान के बपना ८६० १ १३१ पत्रप १४स् १८६७ ४उ सहित सु ३६३ वस भा १ गा १६ चार भेट माया के उपमा १६१ १ १३१ पन गरम् १८३ । सहित स २६३ वस०मा १ गा २० चार भेद मोच मार्ग के १८५ १ १५३ उत्तमन्दगार चार भेद लोभ के १६२ १ १०२ पत्रप १४तू १८ दे, रा ४७० सु २६३, सर्वभा १ गा 🕶 उपमा सहित

चार भेद वादी के १६१ १ १४४ मत विश्व देशदी माण तुश्म वर्ग सहसी स्व तुश्म वर्ग सहसी स्व तुश्म वर्ग स्व

चार मेदिनिसेवणी क्या नेश्रम १ ११३ टा ४व १व ४८, १त म ३ नि गा १६७-१६८

चार भेदशुक्त ध्यान के २२४ १ २०६ व ४ स. १०० व. मा १० १ १०० माय

इ.स. ८ स्थानरातक गा ०० = २ चार भेड सर्वेगनी कथा के १४६ १ ११४ टा ८३ स्<sup>०६०</sup>

चार मेदसी कथा के १४६ १ १०७ अ ४ ट स्म २८ टी

225

विषय बोल भाग प्रप्त प्रमाण बाबह्रम ४१ ४६६ चारमगलस्य,लोकोचम,१२६क १ ६४ तथा गरण रूप हैं

चार महाजत 7 co 2 234

अ चार म्ल सूत्र २-४ १ १६३

टा॰ ४ ड॰ १ सु॰ ५६

चार मृलातिगय अरि १२६ ल १ ६६ स्याना १ टी

इन्त भगवान के

\$00 ६ ६०० छा॰ प्रव० ४ से १४६ चार मेघ

६०८७ ६ इट श स्त भी हेरई

चार मध

१४० १ ११० सन्दर्भ रदर ही चारगजकथा चार तत्रास रोद्रध्यान के २१६ १ २०० ) बा ४३१म् २४७ महा२६ चार लिंग धार्च यानके २१७ १ १६८ ∫ उ०स्ट०३,धावदसर

चार लिंग धर्मध्यान के २२१ १ २०५ ) ध्यानसत्त मा २६ १८, चार लिंग शुक्त ध्यान कञ्च १ २११ दि ६० ६० चारपन अपूदीप के मेर २७३१ २५१ गरव स ३००

पर्वत पर भार बाचना के अपात २०७१ १८५ सं४३ ३**स** ३०६

घार बाचना वे पात २०६ १ १८५ अ४व त्र ३०६ १६२ १ १४६ बाबा न म १३ भी १ चार वादी १४८ १ १०७ स ४व० स्० रदर चार विकथा

< १ र मृतगृत्र में उत्तरा ययन सृत्र का क्यारूबान करते हुए क्लाबाया है कि मा राव मूत्र के बाद यह मन पणवा जाना है इसनिए यह उत्तराध्ययन पहलाता है। रि तु भाजारीय सूत्र के बाद उत्तरह यथन सूत्र पडान का कमदशनकालिक रात्र की रचना

ह'न तह ही रहा है । चौन्ह पूर्व शरी थी नव्यमवस्वामी द्वारा दगवैदालिक की रचना इ'न क प्रभाद् उलराध्ययनमुत्र दरावैकालिक के बान प्रमाया जाता है एमा उलगध्ययन की निर्दुष्ति गावा ३ की टीका में उत्ता है और यही परिवारी बाज भी प्रचलित है ।

नोल भाग पृष्ठ मयाण विषय चार विनयमतिएत्ति **२२६१ २१३** व्याद ८ १८७ १ १४१ स ४ उ र स ३१४ चार विश्राम चार विश्राम आवक रे १८८ १ १४२ स उत्रस्ता २६५ १ २४७ डा ४३४म ,४३ चार च्याधि १८६ १ १४० प्रा १ मा २४ ३२, धाव ह चार शिनात्रत ध ६६ ८११ चारशुभ,चारअशुभ गरा २१३ १ १६१ सरवर्षिगत १४२ १ १०४ टा॰ व०८ मु ३४५, प्रव हा चार सना १४६वा ६४३ चार सज्ञाभी का अल्प १४७ १ १०७ पत प = सू १८= षहुत्वचार गति म १८६ १ १४२ उत्तम २८गा २८,४ मधि २ चार सम्हणा भा क दी पृ दह २४६ १ २४१ अ० ५ उ०३ स् ३ ४४ चार सुख गय्या चार स्थान क्रीघीत्पत्ति के १६५ १ १२४ टा ४३ १५ ४६ चारस्थान गुणा मकामा के २५६ १ २४४ व्यर्ज स्व १०० चारस्थान मुख लोग के २५८ १ २४३ अ ४३ ४ सूर् १० चारस्थान संदास्योत्विच २४७ १ २४३ अ४३ १ स्टब्स चारित की व्याक्त्या और ३१५ १ **३१**५ सहत असूर = ,निरागा भेद १ ५० १९८० ३६६ १ ३८४ धारवासि ४४४ चारित्र क्रशील चारित्र के भेद 335 € 038 चारित्र धर्म १८११ धरउ१ मुण्य चारित्र धर्म **६६२ ३ ३६२ ग १० उ३**स्७ • चारित्र धर्ष के दो भेद २०११५ १० मु१६६ छ

चारित्र परिणाम

चारित्र पुलाफ

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाधा

> ७४८ ३ ४२८ वा १० उ शस्प्र १, पत प १३ स १८२

३६७ १ ३८७ सारम्४४६ मश्राप्ता

चारित्रभेदिनी विषया भवेर २ २६७ टा प्रवेशसध्य ৯৯ १ २० टाण्ड ४स ९०१ कर्ममा १ चारित्र मोहनीय क्मी भा १ गा १७

चारित्र मोहनीय ये दो भेद २६ १ २० ४६८ २ २३०

चारित्र विनय

=७१६३ चारित्र विरादना

चारित्राचार ३२४ १ ३३२ सध्यस्य ४,२४मधि ३

चारित्रास्मा प्रहेष ३ ६६ चारित्राराधना द्भ १ ६३ ७८५ ४ ३६७ इड १ निया १२६ चारितार्प

चारित्रेन्द्र ह्व १ ६६ ६६⊏ ३ २५७ स १० उ रे सू परे⊏ चारित्रीपयात

चार्वाक दर्शन चालीस दाना टायब दोप ६८८ ७ १४६ वि न मा ४२० से दुपित

िषित्सा दोप चित्र क आउदीप 986 € 938

गातीसभेद खर पृथ्वी के ह्ट ७ १४५ प्राप १ स १६

सप ३

खो ४४ १ १४० म स्र १३ त १० स् ४६७

टा ३ उ ४ स १६६

हा देव १स ११६

⊏६६ ५ १६५ ऋदा६०५मधि३ हो ००

टी पृष्ठ मिनाप = पि

दासु॰• म.ग २६उ७ स्द•२,ज ७३ ,स्१८६,ध श्रधि रेरला ४४ टी पू.१४१

विगाध= पदा १० गा १८ ६०३ ३ १२० च भा श्लापह - १६१

बोल भाग प्रष्ट विषय मेमारा चित्तसमाधिकदसस्थान ६७४ ३ २६० सम १०, दशा द ६ 400 2 534 था प्र, गा ३६३ चिन्तन के मात फल भरा १६ व ६ स्१७७ चिन्ता स्प्रम दर्शन ४२१ 8 888 चिलाती पुत्र की सम्यवस्य ८२१ ४ ४३४ मनपुर गा १४डी मन्यवस्था-धिकार, हा झ १८ प्राप्ति भी कथा चिह्न छः नय।रे के १३४ २०२ उत्तम १८वा ८१नमुन्दिसार की स्था (हस्तील(नित) चुलनीपिता के प्रतथम का ६०५३ ३१३ उपा भ= ३ टी कारण रहा परिणाम नहीं पर हिसा च क्रोध है चलनी पिता श्रापक उपाध्य ३ ६८४ ३ ३११ রথা**০ ছা**০ চ चुद्रशतक श्रापक 384 चर्छा होप प्रव गा ६१ ८, घ प्रधि ३१लो ಜಕಕ ય १६५ २२टा प्र ४०.पिं नि गा ४०६. पि निवा ६६,पचा १३ गा १६ चूर्ण भेद ७४० ३ ४३३ य १० रा ७९ रेटी, ।त प १३ 'चेइय शञ्द्यर दिप्पण परिशिष्ट उपा (म) यहम्तिलिगित प्रतियां चेंटक निधान की ऋथा ६४६ ६ २७६ न स २७ गा ६ ४ टी श्रीरपत्तिकी बुद्धि पर चोरी का स्वरूप 03\$ F 038 १ चोर की प्रसृति अठारह ⊏६६ ५ ४१५ प्रथ माध्रवहार रेस १० टी चौतीसथविशय श्रविहतकेह७७ ७ ६= सम १४, म राजा ६७ चौतीस श्रसाध्याय ४६ ७ =३3 टा ध्स १८१, टा १०स ७१४ प्रदेश - ईट्या १८६०-७१ ब्यव भाष्य उ जगा २६ ६-३१६ आवडम ४गा १३२१-६०

१ चीर की चारी के लिए गीत्साइन द्वा तथा श्रन्थ किमी प्रकार से सहायश दना।

चीदह भेर शतीन के

विषय बोल भाग प्रप्र नमाण चौतीस क्षत्र जयृद्वीय म ६७≔ ७ ७१ सम ३४ तीर्थद्वरोत्पत्ति के चौदह व्यतिचार ज्ञान के =२४ ५ १४ भावन् भ ४ ए १३० चौदह गुणस्था र **⊏४७ ४ ६३** क्सभा २ः ४ प्रतद्वा ⊏० ६० -२∢ प्राथा था चौदहजीयदेवलोकम ⊏४⊏ ४ ११४ सण १वरम ३४ उत्पन्न होते हैं चौदहद्वार चरमाचरमध् =८३ ४ ४२ मग १८ उ १ सु६० चौदहदार पदमापदम के =४२ ४ ३= भग १= ड१ स् ५९६ चौदइ द्वार समन्त्रेशी 🗆४१ थ ३४ मश्र वस् २५६ धापदेशी के चौदह नाम माया के = ३६ ५ ३१ स्थ भूय चौटहनामलोभके 🕿३७ ५ ३० सम र२ चौदह नियम श्रावक में =३१ ५ २३ शिकार मनि भ्ला ५०मी चौदह पृष 53 A 85 तम् ६७, सस १४ १४७ र्योदहमकार का खपररण=३३ ५ २= प्बन गा ७७९ ७७६ चींदहमरारकादान == ३२ ४ २६ शिचा मार इस पृद्धरू चौदरपकारसे अशुभ नाम⊏३६ ५ ३३ पत-प २३स्-२६५ कर्भ भोगा जाता है चोटरपकारसेशभाग ⊏३⊏ ५ ३३ पन प० ≥३ सु० ६३ क्म भोगा जाना है चौदहवार्तेमाधुकेलिए ⊏३४ ५ २६ वृब्दस् १००० याक्पनीय

द्राप्त का का की में किए प्रमुख्य का किए प्रमुख्य का स्थापन

विषय बोल भाग प्रप्र ममाण चौदहभेदबाभ्यतग्परिग्रह ८४० ५ ३३ मृ॰त•१ मा ६,१ चौदहभेद जीवों के EDA A सम १४ भाव ह स ४५ ६४६ चीदहभेद्र श्रुतज्ञान के 🖙२ ५ नस् ३८-८४ किंग गा ४५४ चौदह महानदियाँ **८**४४ ४ ४४ सम० १४ चौदइ महास्वम्नतीर्थद्वर व ⊏३० ५ २२ मरा १६व ६ सू ५०५, ना शदसू ६४, क्प मू ∕ चक्रपतीं के जन्म सूचक चौदहमार्गणास्थान = ४६ ५ ५५ कर्मभाष्या ८ – १४ चीदहरस्त चक्रवर्ती के =र= ४ २० सम• १८ चौदहराज् परिमाखलोक=४५ ५ ४५ प्रवृह्म १४° तत्त्राथ व्याय <sup>२स्</sup> ईटी मश्र १ तहस्त २ ६

के मिरा १३उ४ स ४७० ४८०

चौदह लक्तराश्रितिनीत के=३४ ४ ३० दत्त भा १ १मा ६ - ६ चीदहस्त्रमधोत्तगामा = २६ ५ २० स॰ श०१,उ०६ सु० ६०० जात्मा के

चीपन उत्तम पुरुप १००६ ७ २७७ सम॰ ६४ १ चौमामी प्रमुद्भातिक ३२५ १ ३३४ वा ४ उ० २ स०४ भ ॰ चाँमासी उद्घातिक ३२५ १ ३३४ व॰८व० स॰ ४३३ चौमासे पे पिछले सिचर ३३७ १ ३४७ व॰ १३० १ ए० ८९० दिनों में बिहार केथकारण

चौमासे रमारभिक्षचास ३३६ १ ३८७ व १३०० स् ८०० स् दिनों म बिहारके भकार्ख

चोवीसगायाज्ञिनयसमाधिह३३६ २०१ दत्तः ध॰ ६ उ० २ अभ्ययन केंद्रसरे उद्देश की

चौबीसगाथासमाधिश्रक्वीह३२ ६ १६७ स्वन्युन १ मन १०

९ भार माम का गुढ प्रायक्ति। २ चार मास का लघु प्रायक्ति।

137

प्रवास बोल भाग पृष्ट विषय ह३६ ६ २०६ प्रमी भ्रत्या १ भारमृ २६, १ चौबीस जा युत्तर स्यायत्र ,स्याय र अध्या ५ आ ९

चीवीसतीर्थेद्वर ऐरवत क्षेत्रह ३१ ६ १६७ सम ६८ अर द्वार मा

30 -301 के भागामी उत्सरियों फे

मन १६१, दव 🛮 🗸 चौबीस तीर्थहर ऐरवतक्षत्रहरः ६ १७६ मा रहाँ ३६८ के वर्तवान श्रमभिष्णीक

चौबीस तीर्पद्भर भरत क्षेत्र ६३० ६ १६६ नम-१७८ प्रर॰ हा॰ प TIT VER REK के आगानी उत्सर्विणी क

चौवीसतीर्थद्वरभवतक्षेत्र ६२७ ६ १७३ वन हार्णण १००० २६० षे गत उत्मविशी प

चौबीस तीर्थं हुर भवत क्षेत्रहरह ६ १७७ सम १४० मारहति गा ६०० स २८० चार ॥ गा २३९ म के उत्तमान अवसर्पिणी के

३००६ स सामाद्वा ७-४४ सम १४७ बाव ह निया २०६

चात्रीसतीर्थद्वरा रे सत्ता ६२६ ६ १७= स ३८० प्रावस गा २३३ ईस रोला रा यत तथा उन

३=६,सन प्रदंहा ७-४१ मम्बायी भन्य तेईस बाल हिन्छ ६ २०४ द्यान् १९ टी भरा १३ १*टी* चौबीस दण्हक

**हर्ने प्रहास के किया रहर १६३** चौत्रीस धान्य ਡ आपह लिया १४६३ प्रदर्भ, छ यग प्रत्याग्व्यान ४८२ २ ६६

ध अधि त्रला ६३ ४ १६२ पालने के द्ध भ्रमभेभूमि जयुद्धीप की ध३५ २ ४१ <sup>ठा६उ त्</sup>रा<sup>५०२</sup>

8दद २ १०० शनुस् १४६टी प्रव द्वा २४६ छ अनन्त

१ शास्त्रार्धं क समय प्रशिपक्षी के हतु में दोष प होने पर भी अवास्त्रवित यूपय द्वारा उसके हुन को सहोब बतलाना जात्युनार है ।

| विषय                     | बोल भाग पृष्ठ       | श्याण .                                              |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| छ: श्रममाद् प्रतिशेखना   | ४४= २ ४२            | स ६म् ६०२,उत्तय -६मा २४                              |
| छ' अपगस्त वचन            | ८४६ ३ ६३            | स है द. रेग ४२७, प्रद द्वा<br>२ रेरमा १३२१, मु(जी) उ |
| न्द्रः श्चागार पोरिसी कै | ४=३ ३ ६७            | माव ६ म ६० ८४५, प्राद्धा ४                           |
| छ: थागार समकिन के        | ४४४ २ ४⊏            | उपास १सु = मान हम पृ                                 |
|                          |                     | द¶• ध स्थि २१ता २२५ ४१                               |
| छ याभ्यन्तर् तप          | ৪০= ১ =६            | उवम् २०,उत्तम ३०गा ३०                                |
|                          |                     | प्रतद्वा ६गा २०१७। ५सु ४९५                           |
| छ। आरे अपसर्विणी रे      | ४३० २ २६            | वं यक्त २स् १८ ३६,म ६ उ ३                            |
|                          |                     | स्४८२,भश ७३ ६स् ००७                                  |
| छ आरे बत्सर्विणी के      | क्षेत्र ३ इप्र      | जरत रहा ३० ४०३१ ६ उ ३                                |
|                          |                     | सु∡६३ विशागा २७०≤ ९०                                 |
| छ, आवश्यक                | ४७६ २ ६०            | श्राप्त ह                                            |
| छ. इत्मरिक अनणन          | ८०० २ ८७            | उत्तम १० गा ६ ११                                     |
| छः उपक्रम                | ४२७ २ २४            | घाउँ मू ३०                                           |
| छ. भातुए                 | ४३२ २ ४०            | हा इंड ईस्ट्रेंड है ही                               |
| हाः नष्टद्वि भागः धार्य  | ४३= २ ४२            | टा ६स् ४६,११४ व १ सू 🤋 अ                             |
| छ कर्त्तव्य आचार्य के    | 8र्त <b>६ ५</b> मॅर | रा ७ उ हे स् १७० टी                                  |
| १ छः फल्प पलिमन्यु       | ১৪৪ ১ ১০            | ठा ६७ ३मू ६२ ८,षृ (जी) उ६                            |
| छ. कल्परियति             | ४४३ २ ४४            | टा रेड ४स् २०६७ ६७ ३                                 |
|                          |                     | सु ६३०, वृ-(जी ) उ ६                                 |
| द्ध'काय                  | ४६२ २ ६३            |                                                      |
|                          |                     | वर्मभा४ गा ५०                                        |
| छ याय का अन्पबहु         | ह्म ४६४ २ ६४        | ् जी,श्रति २मू ६ २,पण प ३ हा <b>४</b>                |
| छ: काय भी कुलकोर्        | टेगॉ४६३२६४          | प्रवद्वा ११० शा ६६३-६६७                              |
|                          |                     |                                                      |

१ करप यानी साधु के आचार का मन्यन अर्थात घात करन वाले ।

| થી મહિવ | जैर म | गाना |
|---------|-------|------|
|---------|-------|------|

328

| विषय               | रोल थाग पृष्ट | ममाण                   |
|--------------------|---------------|------------------------|
| छ कारण ज्ञानावरणीय | 88° 2 88      | संस⊏ट≂सृ°द\$           |
| वर्ष गाँउन क       |               |                        |
| छ पारण नर्शनावरसीय | ४४ द १४४।     | भरा⊏ उ∈गृ१∢९           |
| पर्म गाँधन प       |               |                        |
| छ पारण बोइनीय वर्म | 882 2 88      | भग≃ड€सृ ३४९            |
| वॉधन प             | **            | -                      |
| छ रारण साधुर बाहार | 23 e 8281     | विनिगा६६० उन म २       |
| भरने के            |               | शी ३०                  |
| छ पारणसाधू र आगार  | 33 C #=#1     | हिनियाई है, उत्तम      |
| +याग ∓             | -             | शा ३४                  |
| व पारण हिमा वे     | ४६८ २ ६३      | भावाश्च १ म १३ २ सू ११ |
| द रलगोतीजीवनिकाय   |               |                        |
| ब सुद्रमाणी        | ४६७ २ ६७      |                        |
| छ गुण मछ धारव के   |               |                        |
| छ गुण भावक क       | 845 5 दंद     |                        |
| छ गिह नगारे के     | 883 a 50      |                        |
|                    |               | को क्या (हस्तिदिगित)   |
| द जीयिकाच          | ४६२ २ ६३      | श ५७ ३स ४८० ६७ स४      |
|                    |               | यम् भा ४ मा १          |
| छ मीवनिकायकीकुनक   | नेदी४६३२ ६४   | । अवद्वापश्याहरूहण     |

४८७ २ ११५ वत्त्राच ,स्त्वा सर्दि सावय छ दर्शन ्याव न्यायद सि सु प्रणस्तः, शास्त्र बदात बन्न हिपि द दुर्लभ गोब 8इ६ र 8ई शहबर्गरन

छ द्रव्य ४२४ २ ३ भागभ ज्लाभ ६

त्रिपय वाल भाग पृष्ठ प्रमाख द्र. पर्याप्त ४७२ २ ७७ दसप १ सू १ टी, भ प ३ उ १सू १३०,प्रत हा २३२मा ९३१७ १⊏, रमें भा भग ४० न्द्र,पर्रेअभिक्र निथि वाले ४३४ २ ४१ टा ६ म ६२४ स ह या १३ छ:पर्जन्युनतिथि वाले ४३३ २ ४० रा उ रेस् ५२४ चन्द्र प्रा ९ उस म २६ गा १४ छः प्रकार या व्यवश्वितान ४० ⊏० २७ स६म्६० नम् ५-९४ द्य मनारवा आयुग्नध ४७३ २ ७६ भग १८८,३१ ६ - ३स्. ६५.४ छ महार का मक्त ४६४ २ १०३ टा६ँउ े गु० ६३४ द्य मक्तारकार्योजनवरिखाम४८६ २ ६८ टा उ३म४°३ न्द्र' मरार सा विवाद ४६३ २ १०३ यह वर्स ४९३ प्रभगर की गोचरी ४४६ २ ५१ टा वस् ४१४ उसम ३०गा १६ प्रा हा ६ ज्या ७ ८४, प माप्रमा व्हीपृत्र टा ३,स४६० छ. प्रकार से भूता बलाक ४६० २ ६० 夏(네) 3 . 원 \* लगाने पालेको प्रायश्चित्त छ. मनिक्रमण 820 5 88 टा ६उ ³ सु k ३⊏ १ छ. मस्यनीक 884 5 88 भग= डद सृ १५६ द्ध' मत्यार्यान त्रिशुद्धि ४८१ २ ६५ मानहिनगा १६=,पृ = ४६ ठा ६ उ ३ स् ४५५ टी छ ममाद ४४६ २ ४६ टाई उ रेस् ५०२ द्य.प्रमाद प्रतिलेखना ४८६ २ ५३ टा ५ैन ४० रेत म २५गा ६ द्यः मश्र परदशी राजा के ४६६ २ १०७ रा ग६३ ७७ द्धःवातें दग्नस्थ के अगोचर८⊏६ २ १०१ ८०० उ०३ गूरऽ⊏ ो "तु वी तरह प्रतिङ्कृत **प्राचरण करने** वाला ।

| शी | सेविया | जैन | п | थमाजा |
|----|--------|-----|---|-------|
|    |        |     |   |       |

? ? \$

| विषय                                 | बोल भाग        | प्रष्ठ | <b>म</b> मारा                                    |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------|
| छ । यादर चनस्पतिकाय                  | ४६६ २          | ६६     | द⊓स ४ स∙९                                        |
| छ बाह्य तप                           | ४७६ २          | zΨ     | उत्तथ ३०मा⊏टा स्मू ५१९                           |
|                                      |                |        | उनम् १६ प्रर द्वा ६गा २७                         |
| छ. गोल उपाद वे                       | ४५७ २          | ६०     | रा ६७०३ सु०४०१                                   |
| छ बोल दुर्लभ                         | ४३६ २          | ४३     | ठा॰६३३सु ४८८                                     |
| छ योल में योई समर्थन ह               | ति ४६० २       | १०१    | डा ६ उ०३ स्॰४०० 💌                                |
| छ, भाव                               | ४७४ २          | ۳۶     | शनुस् <sup>९२</sup> दा६३ रेसू                    |
| छ भावना समितिस वी                    | ४४४ ३          | ЯE     | ४३० चन्नम् भारपादे ६<br>ध व्यथि अली २२०१ पृष     |
|                                      |                |        | प्रव ही बिश्य शाहर.                              |
| छ भेद अर्थावग्रह पे                  | 858 3          | २⊏     | नम् ३०, हा ५८ हेत् १५४,                          |
|                                      |                |        | तरवाथ ब्रध्या १ सू १७                            |
| छ भेदश्रविरुद्धोपलब्धि<br>रूप हेतुके | t 584 t        | १०४    | रत्नापरि ३ मु ६८ ८२                              |
| छ भेद पुद्रल के                      | ४२६ २          | \$ g   | दशभभभाष्य गा ६० दी                               |
| छ भेद पृथ्वी ये                      | ४६५ २          | ६्ध    | नी प्रति ३ सू १०१                                |
| छ भेदमतिलखनाविधि                     | । बेश्वरुष्ट २ | યર     | उत्तथ २६ गा २४                                   |
| छ भेद माकुत भाषा वे                  | ४६२ २          | 803    | श पर्भाषा                                        |
| छ पनुष्य भन                          | ८ ३६४          | ४१     | हाई ड ३ सू॰ ४६०                                  |
| छ लाभ बदना से होनेब                  | ाबे४७५ २       | =8     | प्रदेश श्री <b>॰</b>                             |
| छ लण्या                              | ४७१ ३          | 90     | म रा १ उ. २ उत्तम १४,                            |
|                                      |                |        | पन प १७ इच्यलो 🎹 ३१छा                            |
|                                      |                |        | नेस्४ ३८० वस भा४ण १३<br>वर्षे ३३ व्यानहम ४पृत्४४ |
| छ विष परिसाम                         | इंट्य          | १००    | टा ६ उ ३ सू ५३३                                  |
| छ सस्थान धाजीय से                    |                | -      | मश्रद्ध ३ सू ७२४ पश्र प                          |
|                                      | - 1/-          | -      | ३ सु४, जी प्रति १                                |
|                                      |                |        |                                                  |

| विषय                                      | बोल :        | भाग | पृष्ठ | मगाण                                             |
|-------------------------------------------|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------|
| द्य, सस्थान जीव के                        | ४६द          | þ   | ६७    | टा दस् ४६६, हमी भा १गा ८०                        |
| छ,सद्दन                                   | ૦૯૬          | २   | ξξ    | पन्न व ३मू ३६३, हा ६३                            |
|                                           |              |     |       | म् ४६४,वममा १गा ३०,३६                            |
| छ. सामान्य गुण                            | ४२४          | २   | १६    | इन्य तथस्या ११, मागस                             |
| छ:म्थान अनात्मपान (सव                     | १ ४४८        | २   | ६१    | हा इंड हेसू ८६६                                  |
| पाय)क लिए भहितवर                          |              |     |       |                                                  |
| छ।स्थान समक्तित के                        | 843          | ş   | g to  | घमधि श्लो ०-१ पृत                                |
|                                           |              |     |       | प्रम हा १ ४८मा ६४१                               |
| छड्डियदीप(आसरकाडीप                        | )६६३         | á   | 388   | प्रवद्दा६७ गा ४,८, पिनि                          |
|                                           |              |     |       | या ६२० ध ग्रधि ३ ज्लो<br>नी प्र४९, ३ ग्रा९३मा ५. |
| वनीसगाथात्रमी ययनव                        |              |     |       | स्य मध                                           |
| इतीस गुरा आवार्य के                       | १व्य         | ß   | 88    | ध्यद्वा <i>स्वारत</i> १०००                       |
| दतीस प्रशासर                              | 823          | Ø   | =3    |                                                  |
| द्यस्थभाडरातेनहींदेखत                     |              |     |       |                                                  |
| द्धार्थ में परियह उपसर्ग                  | 338          | 3   | 380   | श र द व धर्म ४०६                                 |
| सहने के पाँच स्थान                        |              |     |       |                                                  |
| खबस्यछ। गाते नहीं देखत                    | ग्रद्ध       | ą   | १०१   | स्दर्भ राद                                       |
| त्रबस्य जानने के ७स्थान                   | प्र३         | 5   | ၁နေ   | डा ७ ड रेस् १ १०                                 |
| च्चस्य दस वार्तो को नही                   | <b>७</b> १६  | 3   | 3=8   | ठा १० उ रेग् ०५ ८,म श =                          |
| देख सफता                                  |              |     |       | उ २ सू ३१७                                       |
| बबस्य पाँच नोल साला                       | <b>ग</b> ३८६ | 8   | ४०६   | हा १ उ ३ मृ ४ १ •                                |
| नहीं जानता                                |              | `   | ,     |                                                  |
| द्यस्य सात नाते जानता<br>और देखता नहीं है | १ १ २ ५      | þ   | २६१   | ा ४उ६स् ६५४                                      |

| ??5         | भी सठिया जैन ॥ थमाला         |
|-------------|------------------------------|
| निषय        | नोल भाग पृष्ठ श्रमाण         |
| द्धवस्य परण | = अट्ट थ ३८३ गम 1 v प्राद्वा |

| दशस्य परणा<br>दन्द केतीन भेड |     |   | वृद्धवृ गम १७,प्राद्ध ११७ वा १००,      |
|------------------------------|-----|---|----------------------------------------|
|                              | 480 | ۲ | २७५ मन स्१८० गा (२ हा ।                |
| दन्दणा समाचारी               | ६६४ | ą | व सा ्रास्ता २७<br>२५० मश२१३७मू⊂०१डा१० |
|                              |     |   | व हेत् ७४६ उत्तम ३६                    |

गा ३,प्रक द्वा ५ ६ मा ७६० द्धपन अन्तर द्वीप 00° 0 \$\$0> वज्ञ व वस् ३७०० वस हा २६२ प्रति ३सृ १०८ ११२

मा १८५० मे १४१० जी बन्रीस रोलों नी मर्यादा ६४३ ६ २२४ १४ टी हु ८० मा प्रति ३६ व्यास्ट मार्ग मार्थ अद्द ३ ४४३ वा र०५-र१४ मणदङ १

उपा म १सु ६ भ मा ४ १मा द्याम वैपानिक देव द्रियालीस भेद गणित हेहद ७ ≈33 भश ६३ ७ सू २४७, चनु याग्यकाल परिमाण के H 198 द्विपालीस मातकाचार हेरे ए २६४ सा ४५ मासी लिपि के

छद सूत्र चार २०५ १ १८०

बैदोपस्थापनिकचारित ३१४१ ३१७ सः सम्बद्धः, मानु १४४ विहासा १२६० १२८० हें हैं हैं हैं कि कर मिश्र हो रहे

बेदोपस्थापनीय कन्प ४४३ २ ४४ सु ६३० व (भी) ३६

स्थिन छोटी गतागत के १= द्वार ⊏⊏⊏ ५ ३६= पत्रप ६ कथाणार से

ज

जनपील एक म्फ्रेक्फी

द्भ प्रथित असम्बद्ध म सद्य ४ दान सू वेवे० भागद्वम १९ ८२८

बोल भाग प्रष्ट विषय ममास जदकर्मकैसे फल देता है? ५६० ३ ४८ व्यभा १मृतिका ६६८ ३ ३६८ वा १०स ७४१, पत्र प ११म जनपद सत्य १६४,घ मधि ३१ला ४ १५ ५ ४ १ तलार्थ प्रध्या २ म ३२ जन्म की व्यारया औरभेद ६६ १ ४६ जमालीकीकथाधीरउसका४६१२ ३४२ विरोगा / ३०६ - ९३३ भ श ६३३३,मान १ म १४३१० मत गर्भासमाधान सहित भशावजास्य ॥ ठा १स् ६२,तस्वार्ने भध्या शतृ ६ जम्बद्दीप नम्यृद्दीप महित का वर्ष्यन७७७ ४ २२४ जम्बृद्दीपमें बन्द्रसूर्यादि ७६६ ४ ३०० सर्थ प्रा १६ जम्बद्धीपमें छ: व्यक्तर्भ्यमि ४३५ २ ४१ य ६ व ३ स ४२२ जम्पुद्वीप में तीर्थेह़ रोत्पत्तिह७≈ ७ ७१ सम ३४ के चौतीस क्षेत्र जम्युद्दीपर्मेमहानिदियाँसातभ३६ २ २७० टा ४३ १ गू॰ १४६ पश्चिमकी और जाने वाली जम्बृद्वीपर्मेषहानदियाँसात्रध३८२ २ २७० गण्वरस्य ४४४ पूर्व की भोर जाने वाली जम्मूद्रीप में मेरु पर्वत पर २७३ १ २५१ वन ४ वन १ सन् १०० चार वन है जम्बद्दीप में वर्षधर ७ पर्वतथ ३७ २ २७० सम ५ स ०३ १ स्१६६ जम्बुद्दीप में सात क्षेत्र ध्रद २ २६६ वण्ड ३ सू ६६६, सम , तत्त्रार्थ घप्या ३स ९०

80E ई 83में क्षत भी 11'24 स ः

७६८ ४ २६६ मधरहशत्र

६५४ ६ २६० प्रदायक गा १४६°

जलचर

जल भवेश मररा

जल्लौपधि स्रव्धि

प्रमाण बोल भाग प्रष्ट विषय ॰ जांगमिक वस्त्र भ स ३० व ३ स ४३६ जागरिया नीन इ३५ ६ ५६इ पत्र प्रकृति हुए प्रकृ जातिकीव्याकवा और २०११ २४६ हा १०० मा १०६६ ११०४ भेद भशा (४= गू २६० टा ६ 3€ € \$08 जाति नाम निधनायु 214214 ७०३ ३ ३७४ डा १०म ०१०,डा व्य १०० जातिपद जातिस्मरणसेसमिकतमाप्ति⊏२१ ४ ४२३ <sup>वरपद मा</sup> ९०⊏ः ७८५ ४ २६६ एउ१निगा ३०६३ नारवार्थ ६३६ ६ २०६ प्रसी भ १मा २स ॥ न्याप जात्युत्तर चौदीम प्र ब्राट्या ४ स्यायद घण्या ६ घट १ ७६३ ३ ४४५ सा-वरस्य जितेन्द्रियत<u>ा</u> प्रस् २ २५३ विश गाण जिनक्रप ठाम २०६ ६३०, पु.(गी.) उ ५ ५४३ २ ४७ जिनक्षण स्थिति जिन∓ल्यो की धमावनाएध२२ २ ६५५ <sup>विशंगा</sup> थ जिनक्रमी यथालन्दिक ४२२ २ २६० <sup>स्ति वा प</sup> 08 ६ में इ. इ. इ. में इ. इ. जिन सीन निनदत्त,सागरदत्तकीयथा६०० ५ ४३६ हा मर विभा १६ जिनदास इतार की कथा हरे । ६ ५६ गिनपाल,जिनरत्तकीकथाह०० ४ ४५३ <sup>हा छ व</sup> इह्इ १ ३७७ सम्बर्ग, समा=वद २ जात व्यवहार स ३४० व्यव पीठिशासा १ २

१ त्रस जीकों के रोम से बनाहुबाबसा। २ ९७३ १३२ पर टिप्पणी देखा।

र प्रतिक गीताय मुनियों द्वारा की हुई अयोदा का प्रतिपादन करने बाला प्राप्त भीत कहलाता है। उत्तरी प्रवर्तिन व्यवहार जीतन्यवहार है।

विषय बोल भाग प्रष्ट ममा ए जीभ केसंवम पर अगाया ६६४ ७ २१२ जीव ७ व १ ४ टा सु १०१,तस्वार मध्या स स्म ४३०,मश ५३ १स ८१ जीव 23 8 0 58 विशासा १६३६ १६३ जीर और कर्षका सबन्ध ४६० ३ ४७ स ४३० रेस् रेरेण जीवऔर पुद्रल के लोकसे २६८ १ २४७ बाहर न जाने केशकारण विशेगा १६४६ १६⊏. जीव श्रीरशरीर के भेदा ७७५ ४ ३४ भेद के विषय में गराधर वायु भृति रा शका समाधान जीय कमें का अनादि संबंध ४६० ३ ५१ विशेषा १८१३ १८१४ जीव कचीदह भेद ==२५ ५ १= सम १४,मान इ म ४५ ६ ४६ पत प रहा रे १८,१०, नी प्रति जीव के चौदह भेदों का ⊏२५ ५ १⊏ ४ सु २२६ प्रम्भाः अन्पनहुत्व जीवुके छः नाम भग्रद १स्ट१ 23 8 0 55 जीय के तीन भेद सश्हर सुर्रेष ok 8 33 जीब के पॉच भाव ३८७ १ ४०७ कर्म भाषण १४ ६८ प्रत स १ ६, प्रदेश १२१ गा॰ 936 · II 1365 जीव के सस्थान छ. 8६८ २ ६७ सहस्रहा स्म मा १गा १० जीप तत्त्व के प्र६३ भेद ६३३ ३ १७८ <sup>१वर</sup> ५ उत्तम ३६, त जीय दस मकार के ७२६ ३ ४१४ वा व्हास जीव दस प्रकार के ७२७ ३ ४१४ झ३० द६ स००१ जीव द्रव्य ४२४२३ मायम, सत्त म ३६ जीवन की अस्थिरता पर EE8 ७ २२<sub>४</sub> दस गाथाए

बोल भाग पृष्ठ प्रमाण निपय जीननिज्ञाय छ टा ६ ड अमु ४८० दश घ ४ ४६२ र ६३ क्में भा । मा १० अन्द्रा १/० मा ६६३ ६६७ जीवनिकाय६कीकुलकोडी४६३ २ ६४ जीव परिणाम दस ७४६ ३ ४२६ पत्र प १३ टा १०स ११३ जीवमादेशिक दृष्टि निह्नवध्द१ २ ३५३ विश गा॰३२३ ०१०७ जीविमिश्रिता सरवामुचा ६६६ ३ ३७० अ १०स्०४१,पत्रव ११म् १६४ घषाचि ३ घा ४१५ १ जीव सभी सात प्रकारके ४५० २ २६२ अ प्रवेश ११ जीवहरूमाभारी मैसेहाता है E=३ ७ १२० मधावद स पर जीवाजीरमिश्रिता सत्या ६६६ ३ ३७१ ८ १० स ५४१,ववर ११ ह ९५५,ध व्यक्ति देशा ४९५१ मृप! जीवाजीवाभिगम सूत्रका ७७७ ४ २१६ सिहार निषय वर्णन भीपादिनांतस्त्रोंके हानसे≃११ ४ ३५२ द<sup>न स ४ गा.</sup> १४ ३५ १२बोर्लो नीपरम्परामाप्ति जीवाधिकरण ५०१३० सत्याव भागाहरा **प** जीवास्निकायक्षेत्रवार २७७ १ अपूर् हा ६ उ० १ स ४४१ जीवों की समानता ४२४ २ = भागम जीवों के चादह भेद = २५ ५ १७ सन १४ धान " घ ४५ १४= जीवों के चौकीसदण्डक हरेड ६ २०४ अभू ११में भरा १३ १में जुम्भक् देवों के दस भेद ७४२ ३ ४२० समाध्य उत्स्थार जैन दर्गन 389 F 038 जैनधर्मकी चारविशोपताष् ८६७ २ २१० जैन साधु 360 3 30E

निषय वोल भाग पृष्ठ ममाख जैन साधुके लिए मार्ग- ७८१ ४ २५५ उत्तथर गा १३२४ मदर्शक नारह गाथाए ज्ञात, द्वातपुत्र 8 8 oon ननविद्या वात्यूम १ न १ ज्ञाता के नी भेट ६४१ ३ २१२ शासा ११ ॥ रउ १स ६८

नाताधर्षेक्रयांगजीश्हजयाह०० ५ ४२७ ज्ञाताधर्मकथाम केदोनो ७७६ ४ १८५ श्रुतस्यन्थी मा विषयवर्णन

नान

मान क्रुगील ३६६ १ ३८४ संश्चरम् ४४४ छिहान के चौदह अतिचार=२४ ¥ १४ बारहभ ४ छ ७३. ज्ञान क दो भेद रा उशस्थ १, नस्व

यत प हस् ३१०

ज्ञान के पॉच भेद ३७५ 9 38 • टा ८३ रेस ४६३ वर्ग भा १ गा ४ न•स् १

ज्ञान गर्भित वैशस्य १३९ ७३ क सा ज्लो ११=-११६ शा नारिक्यों म ४६० २ ३३७ नी प्रति ३ स **८**८

ज्ञानपरिणाम 380 इत्ध्रहर्थम् इहर्षा 850 386 δ 323 गध्सु४४६, सग १३.

ज्ञान प्रसाक ज्ञान मार्गणा आर भेद दर्भ=भा ४ गा ११ ಷ೪६ 별는 शान विनय ४६८ २ २२६ व्यम् २० भग ०१ उ ७स

८०० दा ३३ हे सु १८४,ध क्रिय ३ वलो ४४ टी प्र १८१

🕸 हान के चौदह श्रतिचारों म सुरूप्रदित्र दुर्जुप्रजिच्छ्य दो श्रतिचार है । इत्तरा मथ इस प्रकार है-सुर्दुदिन—शिन्यमें शास्त्र प्रदेश वरन की जितनी शक्ति है ज्याने प्रथित प्रदाना।

यहां गुर्द रान्द का मध है सक्ति या योग्यता में मधिक।

इन्द्रपहिन्द्रिय--श्रायम् वो बुरे भाव स ग्रहण नरना

**ज्वलनभ**नेगमर्ग

| 6                                       |            | *** |            |                                      |
|-----------------------------------------|------------|-----|------------|--------------------------------------|
| विषय                                    |            |     | áß         |                                      |
| ज्ञान विराधना                           | ೭೮         | ξ   | ६३         | सम रे                                |
| शान रुद्धि में द्स नच्य                 | 1083       | ¥   | 888        | सम १००७ व ३ सु ३८१                   |
| ज्ञान सग्या                             | 383        | ₹   | १४३        | मनुम् १४६                            |
| वानाचार                                 | ३२४        | ₹   | ३३२        | शहर सुपरे विभाग                      |
|                                         | _          |     |            | MI 148 140                           |
| इानाचार घाउ                             | ४६८        | ₹   | ¥          | थ प्रति ११लो १६ टी पृ १८             |
| ज्ञानातिराय                             | \$254      | व१  | 819        | स्या था १ टी                         |
| नानारमा                                 | इ.उ.ध      | ş   | <b>ह</b> ६ | मशा १३ व १०स् ४५७                    |
| ज्ञानाराधनाः ।                          | <b>≃</b> ξ | 3   | ६३         | स ॰ व ४ स्. १६४                      |
| ज्ञानार्थे _                            | ゆこえ        | 8   | ခုနု       | वृत्त किया है ५३                     |
| मानावरणीय <b>म</b> र्भेनाअ <b>नु</b> भा | व४६०       | Ę   | धह         | वस्य ३० म्द्र ३६०                    |
| नानापरखीय कर्म के भेट                   | ₹₹७=       | ξ   | ₿₿Ĕ        | टा ६स्४६४ कम भा९ गा ६                |
| ज्ञाना परणीय वर्षे के भेद               | , ¥80      | ₹   | ४६         | वर्म मा १गा ५,६४ स ७                 |
| और उस हे बन्ध के                        |            |     |            | द्ध वस्त्र । वस्त्र वस्त्र क्षेत्र ह |
| व कारण                                  |            |     |            | ॥ १ ६४ तस्वाथ क्रव्या वस् ,          |
| हानावरशीय वर्ष गाँउ                     | •४४ ह      | Э   | 88         | भग=३०३ १४ <b>१</b>                   |
| के छ पारण                               |            |     |            |                                      |
| <b>শ</b> াশ্ব                           |            |     |            | ब १७१ स् ११६                         |
| ज्ञानोपधात                              | ६६८        | ₹   | २५७        | ठा १० उ १ सू ७१८                     |
| च्येष्ठ करूव                            |            |     |            | रहे उर १६ थर                         |
| ज्योतिषणास्त्रकी तरहक                   | पाह=३      | g   | १२६        | शाय ८ स् ६६                          |
| नै ।शास्त्री में भी पुष्यतर             | त्र        |     |            |                                      |
| की श्रेष्टता का वर्णन है।               | ,          |     |            |                                      |
| क्योतिपी देव केपाँच मेट                 | 38€        | 8   | 4532       | ा ब्सृ४०१ ती प्रति ३सू १५०           |
| รสสสบากกาก                              | 100-       |     | 200        | H T 2 Z S H A A                      |

१३ में १ हर हा में 35 है अ 330

釆

निषम त्रील भाग पृष्ठ प्रमाण भृद्र त्रोलने के झाठकारणध्र २ ३० व्याप्त महानत २ भृद्रा फलक लगाने वाले ४६० २ ६२ वृ (भी) व ६ त् २ को प्रायक्षित

₹

राणाग (स्थानाग)सूत्र ७७६ ४ ७६ ११४ फा संक्रिप्त विषय वर्णन

돐

दाई द्वीप में चन्द्र स्वीदि ७८६ ४ ३०२ वृर्व जा १० ज्योतिपी देवों की सम्बद्धा

ग

णाय, सायपुत्त ७७० ४ ४ जनिवा बोत्युन १ न १

त

१ सन्तात होष ७२२ ३ ४०६ छ १०२३ स् ४४१ १ तज्ञात दोप ७२३ ३ ४११ छ १०४ स् ४४१ ५ तज्ञात सस्पृष्ठ कल्पिक ३५३ १ ३६≈ छ ४४१ स् १८१ स्काल उत्पन्नदेव एका रखा १२६ १ १०१ स ४३ १ स् १२१ मा मञ्जूष्य की कमें आता है

शास्त्राथ कसमय प्रतिकारी के जाति युक्त ब्राहि के दायों की निकास कर डा
 पर ध्यक्तिगत ब्राह्म करना ।

र प्रात्मात भावन प्राप्ता । श्राप्तिवह निरोप निशक्त भाउत्पर्त साजु तभी माहार ऐसा ह जब कि दियं मारे बारा भाहार निरोप से दासा के हाथ भीर सावन दररे हत हों ।

विषय बोल भाग पृष्ठ मगारा तस्काल उत्पन्नदेवधभारसार्हेट १ १०१ टाइउइस् ३२३ सपनुष्यलाग्र मं नहीं आता है तरकाल उत्पन्ननैरियकचार१४० १ १०१ ग०४३०३ म् २४६ बोलां से मनुष्य लोक म नहीं श्रासम्ता तस्य भी व्यारया श्रीरभेड ६३ १ ४४ स क्षति २००) २१ ५२५ ३१, या प्रशा २ श्ली ४-९१ तस्य नी ees \$ 553 नव- वा ९ ग ८४ ३सू ६६६ **হ্হ্৪ ই হ্**য়ভ সসংগ্রডসূ⊏৽৽শ •• तथाकार समाचारी व भी जर उसमार्गा है, प्रव द्वा १०१मा ७५० १ तथाज्ञानानुषोग ७१८ ३ ३८५ स१०व३स्७२० तर्भयधर पुरुष ⊏४१६२ अक्षेत्र इस वह

तहुगयभर पुरुष ८४ १६२ व्यास्त १९६ तहुमयभर पुरुष ८३ १६१ व्यास १९४ तहुमयभ्यास ५६८ ३६०० व्यास १९० तहुसमामा नाम ७१६ ३ ४०० व्यास १९०

्र, में च्योद्वार्थ ३ ४०२ मत्ता १°० तद्भव मरण ७६८ ४ ३८३ सव १३१ स्ट १ तद्भव मरण ८७६ ४ ३८३ सव १०,वरहा १४०म १००६ तद्भवेपाल्यिपद्म्मा ६८६ ३ ३५४ र व तप ३५१ १ ३६६ स्ट सम्रोब्द प्रव मा १४४

तप द्दृश्चे च्युक्त शहस्य स्टायस गायस स्व तप द्दृश्चे च्युक्ष जव गाउस समा १० शा साम १४ स्टा

1 वस्तु द यथाथ स्वस्त का निवार ।

बोल भाग प्रप्र विषय भगाधा ठा॰ र व २ सृ ४३२,ध मधि र ३२४ १ ३३३ तप आचार क्रो ६४५ १४० नप्रयादि के फल की दस ६६७ ३ २५३ 21 40 3 \$ E 08 E मकार की इच्छा त्तपः कर्म भारा, भ ण्ड १ नि गा १८३ 688 £ 030 सपके बारह भेद उत्त भ े ०, उर मृ १६ २०, ४७६, २ ८४, टा ६ व ३स ४११, प्रन हा ६ ಬಿನಿ 33 गा २७०- ४१ सपके निषय में ११ माधा हहे ४ ७ २०२ तप धर्म भश २४७ ७ उत्त झ ३० गा द १६६ १ ३४४ 3 308 टा १०स ७१० ठा व्स ६०६ त्रप धर 1993 त्तपसमाधिकेचारभेद ४४३ व २६४ दग म ६ उ ४ <sup>१</sup> तयालीस मत्रचन संग्रह ६६४ ७ १५१ वल दश ,धाचा ,मूय प्रस्त , दप अज्ञादशा पिनि धर. विश ,भाव ह ,उन ध ,भागम , समय, नु,पेब व प्रतिमा ७६८ ४ २६६ गग २३१स् ६१ त्तर पतन मरख सर्क क मह शेक रा परिवेस व ३७२ १ ३८७ म इा ६४ ग जरे तापसथमण तिथिया केपन्द्रह नाम ८५७ ५ १४२ वद प्रा१० प्राप्ता १४ २ निनिधाक 588 5 8± ठा६सू ४२० मृ (त्री) ३१

३४४ ० मे ६ ह राष्ट्र ३ ४७६

३ तिरीदपट वस्त

९ भिन्न भिग तमानीस विषयी वर झावसत्या धर्म अन्योंकी माद्या एउ पाटी का रुदर सम्बन्ध । यह समह स्वाज्यायश्रीक्षयों क लिए अन्यन्त उपयोगी है ।

निड्निडे स्तमात्र वाला व्यक्ति, क्लप्यतिमन्यु का एक मेद् ।
 तिरीण कृत की झाल का बना हथा वस्त्र ।

| विषय             | बोर                | र भार       | gy v       | भवास            | г            |
|------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|
| <b>तिरोभा</b> य  | 8                  | 3 8         | 20         | "याय को         |              |
| तिर्यक्लोक       | Ę                  | i S         | ४६         | लाक भा २ स      | १२,गरा ११    |
|                  |                    |             |            | उ ९० सु४३४      | •            |
| तिर्पम् सामान    | i á                | 3           | ? ४१       | रत्ना परि ६     | ₫ ¥          |
| तिर्यञ्जयायुवः   | <b>रकेश्वार</b> ण१ | 33          | 33 \$      | श ४३४स          | १७१          |
| तिर्यञ्च ये अह   | तालीस भेद६         | 33          | ३ १७       | द्र उत्त भ३६,अ  | ो प्रति १    |
| तिर्पञ्च के श्रद | तालीसभेद१ (        | ? :         | ३ ३६       | <i>प्रवश</i> ्च | o-3 €        |
| तिर्यश्चपचे डि   | यके पॉचमेद ४       | 30          | १ ४३       | ध् यसय भन्न ३२  | ३६ ज्लाम ३   |
|                  |                    |             |            | गः १५६-१६       | ٦.           |
| तिर्यश्च सम्बन   | धी उपसर्ग के       | <b>88</b> 3 | १ च्ह      | ESIASA          | सु १६१ सूय   |
| चार मकार         |                    |             |            | म ३ उ १ टी      | निगा८=       |
|                  |                    | १६१         | २ ३४       | ३ विश गार ३     | ३३ २३४४      |
| ये समध में श     | का समाधान          |             |            |                 |              |
| तीन अग पि        | ता के              | <b>१</b> २२ | १ =        | । दा १ उप       | सु २०६       |
| तीन इयग मा       | ता के              | (२३         | १ टर       | ু ন ₹র ४        | ₽,° €        |
| सीन घच्छेटा      |                    | ७३          | ર પ્ર      | ३ यश्वरस्       | 1 <b>(</b> k |
| तीन धभिला        | पाए दव की          | \$\$\$      | 26         | e &={ 3=}       | सू १७६       |
| तीन अर्थपो       | 4                  | १२६         | 3 8        | 8 व १ उ१        | सू १८५ टी    |
| नी रअवस्था ह     | त्पाद्दवयमधी       | व्यद्       | <b>१</b> ४ | क्ष तत्वाथ मध   | वा ४ सू २६   |
| तीन आत्मा        |                    | १च्य        | ξ E        | ६ परमा गा १     | ₹9 k         |
| तीन आधाः         | र विमानों के       | ११४         | ? ?        | १ टा३व३स        | 150          |
| तीन आरा          | <b>ग</b> ना        | ಷಕ್ಕ        |            |                 | F 96.4       |
| तीन कथा          |                    | 03          | १६         | ह हा देव है     | g 9=c        |
| तीन कर्म         |                    | ૭ર          | ? :        | ∤२ जी,प्रति ३३  | १सू १११त     |
|                  |                    |             |            |                 |              |

ff. 98 98 8 80

बोल भाग पृष्ठ प्रमाण विषय टा३ ड१ म् १३४ तीन का प्रत्युपमारदःशम्य१२४ १ ८७ तीन कारण अल्पायुके १०५१ ७४ [ दा ३ उ १ सु १२/, भ 🕆 ४ तीन कारण अशुभनीर्घायुके ८०६ १ ७४ ी तीन कारण जीवकी श्रम १०७१ ७५ उ९स् ९२५ टीर्घायुके टार्ड रेस् १७३ तीनकारणन्यीन उत्पन्नदेव११० १ ७६ के मनुष्य लोक मं भाने के ठा ३ उ४ स् " २ ॰ नीन जिन ७४ १ ४३ हा ३उ४सृ ४०४ ९ तीन दु.सज्ञाप्य ७५ १ मध श १ हे हे में १,० तीन मकार के पुरुष ≔४ १ ६१ तीनवोलाडेबकेन्यवनज्ञानके ११३ १ द्धारे विष्मा १७ स्था अध्य तीनवोलदेवकेपश्चाचापके११२ १ **८०** तीन योत पृथ्वी में देशतः ११६ १ ⊏२ हा उबसम् १८६ धूजने के त्तीनपोलसारीपृथ्वीधृजने मे११७ १ ८२ टा ३उ४म् १६⊏ तीन भेद आत्त के भनुस् १३३ ११= १ =३ रत्ना परि असू १,३,मा मु १४४ तीनभेटमागमभेदोपकारसे⊏३ १६० तीनभेद आचार्य ऋदि मे१०२ १ ७१ ठा ३ ७.४ स २९४ तीन भेद आ चार्यके १०३१ ७० रा म ७७ तीन भेद ऋदि के 33 ठा ३ उ ४ मृ २ ९४ 8 100 तीन भेंद एएणा के १२ १ ६६

१ दु रापूर्वक वटिनता से समभावे आने वासे जीव।

| विषय                   | योल   | भाग         | वृष्ट    | मनाया                                              |
|------------------------|-------|-------------|----------|----------------------------------------------------|
| तीन भेद कारण के        | งะ    | 2 5         | 14       | सात् वार्मगा १० १०३                                |
| ,                      |       | •           | •        | टो दिशामा १२०३ १२१८,                               |
|                        |       |             |          | प्रदेश राभ ११ - १०१                                |
|                        |       |             |          | हम भा २ वा ३ हम्प्या                               |
| तान भेद परशाक          | 83    | १६          | e e      | हा ३ द १ सू १ र४                                   |
| तीन भेद गाग्य के       | 33    | 8 0         | 9-       | हा ३ द ४ सु ३११                                    |
| तीन भेद गुणानत के १    | (२८(व | F) ? (3     | \$       | बागह्म १ छ ८२१ ८३६                                 |
|                        |       | ब)१ ह       |          | दम स २४ टा १ सु.१                                  |
| तीन भेट जन्म क         | ६६    | ?           | 8ई       | सरतय अध्या नसू ३३                                  |
| नी न भेद जीव के        | Ę     | 8 3         | ñ o      | भश हरेतु २३७                                       |
| नीन भेद तस्य में       | Ę     | રૂ ફ        | 88       | यो प्रकाश्यो ४ ११,य व्यपि                          |
|                        |       |             |          | रक्ता ३९३ टी पृ₹९                                  |
| तीन भेद दण्ड के        | 3     | ६१          | ફર્ફ     | शर १ माबा भु १म ४३ १                               |
|                        |       |             |          | सु १२६मी मा ३उ १६ १२६                              |
| तीन भेद दर्शन ये       |       | १ ७५        | ¥¥       | टा रेस् १८४ मश ८ उ०                                |
| तीन भेड न्योंकी ऋदि    |       | 9 00        | 60       | 입 홍요· 저 년 <b>· &gt; 4</b> A                        |
| तीन भेर द्रव्यानुष्तीः | F ??  | \$ 38       | zγ       | बतुसु६ ६८ डी                                       |
| तीन भेद धर्म क         | V     | १ ३९        | ቭ ዓ      | द्या ३३ हे ४ सू १५००,१ ७                           |
| तीन भेद पल्यापम के     | 8.    | r =         | ७४       | बर्गुग्रेंद−१४ प्रदंहा                             |
| तीन भेद भाग इन्द्र के  | 4     |             |          | १ १ द्रा १ ० १ द्र १००१                            |
|                        |       | ६२ १        |          | टा ३ उ० १ स्∙ १९६                                  |
| तीन भेद मनुष्य क       | (     | <b>१</b> १९ | प्र      | टा ३ उ शिर् १३० पग प श्र्<br>३७ जी प्रति ३ सु ९  प |
| तीन भेद मोसमाग व       | +     | 30          | 919      |                                                    |
|                        |       | \           | - 40     | शरेपी १ सू ५                                       |
| तीन भद योग के          |       | દય १        | <b>६</b> | -                                                  |
|                        |       | 1           | . 1-     |                                                    |

| C                        |            |    |            |                                  |
|--------------------------|------------|----|------------|----------------------------------|
|                          | ोल भ       |    | -          | मगाण                             |
| तीनभेदयानि के ३ प्रकारसे | ६७         | १  | ୪७         | टा रेस् १४०,तत्त्वार्थं बध्या २  |
| तीनभेद राजा की ऋद्धि रे  | १०१        | ξ  | ७१         | ठा॰ ई उ॰ ४ सै००१४                |
| तीन भेद लच्चणाभास क      | १२०        | 3  | zγ         | स्यायदी प्रमा १                  |
| तीन भेट लोफ के           | ६५         | ₹  | និគ        | खोकसारस १२,भ श ११                |
|                          |            |    |            | ड १० सू ४२०                      |
| तीन भेट पनस्पति के       | ७०         | ξ  | ñ o        | हा हेड १ सू १४१                  |
| तीन भेद वेद ने           | ξ≂         | ?  | 38         | कर्मभा १गा १२                    |
| तीन भेद वैरास्य के       | 03         | ξ  | ६५         | क्मा॰ ब्लो ११⊏-११≈               |
| तीन भेद व्यवसाय के       |            |    | ६२         | हा ३ेड १ सु ४=¥                  |
| तीनभेद श्रद्धा,मतीनि,कचि | ७६११       | ξ  | 69         | मणा १३६ सृ ७                     |
| तीन भेद समक्रित के दो    | <b>⊆</b> 0 | ξ  | ¥ C        | निशेया ४५७४, इञ्यलोस             |
| मकार से                  |            |    |            | ३श्ला ५६≈-६∨०,ध भि               |
|                          |            |    |            | २ ग्ला २२टी पृ ३ , श्रा.ण        |
|                          |            |    |            | शा ४६-६० प्रस्ट्रा १४६गा         |
|                          |            |    |            | ६४३ ६४४, इसे मा १गा १४           |
| तीन भेद समारोप के        |            |    |            | श्त्वा परि १ न्याय प्र झध्या ३   |
| तीन भेद सामरोपम के       | 308        | \$ | ৩=         | ब्रनु सु १३<-१४०, प्रव <u>हा</u> |
|                          |            |    |            | १६६ या १०५३ स १०३२               |
| तीन मनोरथ श्रापक के      | 22         | 8  | દ્દશ       | धा १८ ४स् १०                     |
| तीन मनोरथ साधु के        | 22         | 8  | ६४         | ठा ३ उ४ सू २१०                   |
| तीन लिंग समिति के        | ≂१         | १  | 3 K        | श्र• वा =०१ हि॰ सि               |
| तीन चलय                  | ११४        | १  | <b>د</b> { | टा॰ ३ व॰ ४ स्० २४                |
| तीन विराधना              | 20         | 8  | ६३         | सम० ३                            |
| तीन शल्य                 | १०४        | ξ  | ७३         | बद्यधि ३२०१ ७५ ७६,सम             |
|                          |            |    |            | ३,८ा०३७०३ सू १८२                 |

विषय बील भाग प्रष्ट पवाण तीन शद्धिया सपक्तिकी ⊏२ १६० शान्या १४८ मा धीर तीन स्थविर अर्थ महरुहाड नीर्थेट्रर केचीतीमश्रनिशय€७७ ७ ६**⊏** ane ix तीर्थद्भ प निचरते हुए ६१८ ६ १३६ विश्व ३ स २० थी। प्रस्थिताहा नगर में अभगग सन का उध्यस हथा? तीर्थेडर को उपसर्ग रूप ६८१ ३ २७६ स १०३३ हा ५०००,प्रदा आर्थ्य(श्रद्धेरा) gram mak and तीर्घहुर गोत्र के पीस गोता ४६० ३ ७८ । भाग क्या १९ ११८, हा घ भाग १ भाग १०२ ६ ५ । २१० मान क्या १९ ११८ । तीर्थेद्वरगात्र नौंधने बाल ६२४ ३ १६३ ४ ०३ १६ ०० नौ व्यात्मा भगतान महाबीर ष शासन म तीर्थेट्टर,चक्रवर्ती के जन्म ≡३० ध २२ भग १९३६ गृश्य- राम≍ स्चर्ममहास्वम चौदह VB PT 42 F तार्थक्कर चांबीस वेरवतक्षेत्रह ३१ ६ १६७ वय १६८, वर हा ७ वा क श्रामामी उत्सविकी के 100 303 नीर्थद्वर वीबीस प्रातक्षेत्रहण्य ७ १७६ वन १६० वर हा ० न के वर्तमान अपमर्विणी के £€ 3€ C तीर्थंद्वर चौत्रीसव मणघर७७५ ४ २३ मान इति मा २६६८८ नीर्यद्वर चौबीस भरतक्षेत्र ६३० ६ १६६ गम० १४० प्रते द्वार प रे आगामी उत्सिषिणी के गा॰ ६३ २८४ तीर्थद्वरचौत्रीसभक्तक्षेत्र ६०७ ६ १७६ झ॰ झ॰ मा == १६० ये गत जनस्मिष्णी के

बोल भाग प्रष्ट भगाचा विषय तीर्थद्वर चीत्रीस भरत क्षेत्रहर्व ६ १७७ सम १६७,बावह नि गा २०६ फे वर्तवान अप्रमणिशी के से ३६० मार ॥ वा २३१ से 48-0 BFF IF IF IS H. san र्तार्थेड्र दीचा लेते समय ६८३ ७ १०२ माया नुश्च द अ १४ स् फिसे नमस्कार करते हैं? १७६ माप्तास १५१८६ नीर्थेहरनामरर्भेप२०गोल४६० ३ ७८ मावह निगा १७० १=१ तीर्थद्वरनामगर्भभेर०गोल६०२ ६ ५ सीर्थंदुर सस्यन्शीं ५० पोला ६२६ ६ १५ ⊏ तिथंदुन मन्द्रन्थीर७रोलॉह्२६ ६ १७८ १६०,मार म गा ३१-सम १६ ३ द्याव ह गा २०६ नीर्यहर सिद्ध = ४६ ५ ११७ वनव १ मुज नीर्थे हरी ने पाँच बहानत ६८३ ७ ११६ मश १३ रहा ३००० उत्त शोर चार महावत रूप धर्म झ २३ गा र३ स २७ श्रनम अनग उची कहा १ तीर्थ की च्यारया और भेद?७७ १ १३० स र उ.४स ३६३ टा तीर्थ सिद्ध ट88 में ६६० वंधव 4 धंन तीम अकर्मभूमि हें सुर १ एक एक हैं के **अप** 3 तीस द्वार नर्यों के ५६० २ ३३८ वा प्रति र उ १,०३ तीस नाम पनिग्रह के ६५८ ६ ३१० प्रश्न माध्यद्वार । तीम प्रकार भिन्नाचर्या के ६४६ ६ ३१० उनम् १६,मरा १६७ उ तीस महामोहनीय के बोल ६६० ६ ३१० दना द हमस १०,उन प्र ३९ या १६८ी शावह म ४५ ६ -तुम्येका दृष्टा त ६०० में प्रेप्त धारु सर्ह

६१२ ३ १२६ व व्यक्ति ६१२

तुणानस्पतिसाय भाउ

विषय योज भाग प्रप्र ममाण तुषाचनस्पनिके दस भैद ७४५ ३ ४२२ वा १०३३म् ००३ रुतीयसप्तराजिदिवसनाम ७६५ ४ २६० सम १० दशाद अभाश र की दशवी भित्रखपहिमा <sup>⇒</sup>९स् ६३नी तुष्णापर सात गायाच ६६४ ७ २४२ तेईस*ञ्चरपयनम्यगदाम*केश्वन ६ १७३ एव तेईसगाधाषभगतान्महा ६२२ ६ १६६ माचा रुभ घट उभ बीर की चर्या जिपयक सेर्डस भेद क्षेत्र परिमाण के ६२५ ६ १७३ मनुस् १२१४ १० १ २ प्रदान्दरमा १३६९ टा तेर्रेस विषय पाँचइन्द्रियान ६२६ ६ १७५ अ ए ४० ३६०, ४४३ ४०० पण प २३स् २६३ प बीज १२ तत्वाय सध्या २ स् २५ तेईमस्थान साधुक् वतरने६२३ ६ १७० माया गुरू १ म २३२ योग्य तथा अयाग्य तेजस्काय ga ၁ ရှေ टा ५ उ रेस्४= ० द्रा म ४ दर्भभा ४ गा ९० तेजोलेश्या 408 3 PS उत्त स १४ वसभा ४गा १३ तेजालेग्या लब्धि ६४४ ६ २६६ ध्रव हा ३७०मा १४८४ तेतलीपुत्र की उथा ६०० ५ ४६० **副 別 9**¥ तेतीस याशावनाए \$\$ @ k@3 सम ३३ दशाद .. भाव हम ४ छ ७२४ तेतीस बोल सिद्धा के ३३ ७ ३७३ न सूर० टी पृ १०६ अल्पन्ह व क तेतीस वोलोंका कथन ६१७ ६ १३० उत्त व ता फरने वाली २१ गाथा

वोल भाग प्रष्ट विषय त्रमाण नेरहडवायक्रोधादिकी ⊏१⊏ ४ ४०२ श्राद प्रशास्त्र र १४० गान्ति के तेरह (यमी) शाहिया मा ६=३ ७ १२६ मान म नि मादश यथर घर्णन कहाँ है? 9 366 ८ १८ ८ ईहर मीय ये व तेरह क्रियास्थान तेग्हगाथाञ्चसस्कृत अ०की ८१६ ४ ४०६ उत्त ध ४ तेरह दृष्टान्तसमिक्तमासिम् द्राप्त ४ ४०० नवश्द सम्यात्वाधिमार तेरहद्वारआहारक और =१७ ४ ३६= <sup>पर १= उ र</sup> अनाहारक के तेरह भव भ० ऋषभदेव के द्र२० ४ ४०६ विव वर्ष ९ तेरह भेद कायनलेश के = १६ ४ ३६७ | मन २१ व ग्यू = ०२ तेरह भेड पतिसत्तीनताके = १५ ४ ३६५ | उर स १६ तेरह भेड विनय के दर्व **४ ३६**१ दाम रव भिगा ३ ४ २२६, अब हा दश्या ११० १११ तैजस गरीर ३८६ १ ४१४ व्यव १ स्ट्रिंग ४३ १ स ३६४ कम भा १गा ३३ तैजसभारीरवन्त्रननामकर्मे३६० १ ४१६ क्रीमा १ वा २४,प्रर हा २१६ तैजस समुद्रधात मध्य र २८६ पन १३५ म १३१,गण्य , स १८६ प्रत हा ३३१ गा १३११,इपलोस ३५ १२४ त्याग ३४१ १ ३६६ ठा भ्सू ३६६, घ श्राध ३१ली बर्द छः १२० प्रवाहा ई द्या ५६४ नस = 8 A हा ३३ ४स १०१ त्रस आठ ६१० ३ १२७ दरा घ४, स यर श्रा १६६ नसकाय ४६२ २ ६४ टा वि रस् ८८०,दराध ४. रमें भा ४ सा १०

दनवाणिज्जे षमीदान

दर्शन चाउ

दर्शन कुशील

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रभास जायद्विम ७२६ ३ ४१६ तराव कन्ना ४१४ जिमासिकी भिजसुपढिमा ७६५ ४ २८६ सम १२ मस. २ ५ स ६६

टी दशाद ७

८६० ५ १८५ उपास १ सूप, भश दर ४

प्रह= ३ १०६ स= उ३ मृ६ ° ८

३६६ १ ३⊏४ व १ व ३ मु४४४

नेपानाम पोहनीयकर्मके १०० छ ७ ७६ सम ६० अन १० उ ६ निर्माण १४६१ २० इ७१ सिन मा २४६१ २००५ उपस्र सस्थान ४६६ २ ६६ अन् १६८ ३ ए ४ पन प्रत्र स

द

स्३३ चावह्झ५गृह≥≃ दग्धात्तर पाच ३०४ १ ४०६ साल निगल दण्ह 3 8 3 टा १सु १ दण्डर चीतीस ४३४ ६ २०४ ठा १मु ४१ में सश् १३ १टी दण्ड की व्याख्या और 88 8 88 भावा <u>। १म ४३ १</u>२ ५२६मी भेद सम ३ टा ३३ १ म १२५ दण्ड फी व्याख्याऔर भेद २६० १ २६६ हा १३३ स्४४= दण्ड क्टो भट ३६ १ २३ टा २३१ सू ६६ दण्ड नीति में सात मकार ५१० २ २३८ टा जारे स्थर दण्डायतिक नेप्रह १ ३७३ सरदासहर, दमय ती सती ८∪५ ५ ३५२ सलगा ८ विष पर्वटन ३ दया ने साठनाम ६०२ ३ १५१ प्रश्न समद्वार १ १२१ दर्शन ११ १ १० पन्नपरम् स्रेनः

वपाण

बोल भाग प्रप्र

निषय

दर्शन के चार भेद १५७ अ ४स ३८१,क्स भा नग १३ दर्शन के तीन भेद ७७ १ ध्र भशःड°स्३००,८। रेस्१८४ दर्शन छ. तस्वाय ,रत्ना ,मनद ,साएय , ४१५ २ ७३४ याग ,न्यायद ,सि सु , प्ररास्त , गास वदान्त महा,हि पि दर्शन परिखाम हा १०३ भू ७१३,पन प १३ ७४६ ३ ४२७ दर्शन पुलाफ ३६७ १ ३८२ टा ६ स ४४६ म च २∠उ ६ दशेनभेदिनी विकथा प्र३२ २ २६७ टा॰ ७३० ३ स्॰ १६६ दरोन मार्गणा और भेद ⊏8६ त दम भा ४ गा १ २ ¥= दर्शन मोहनीय टाञ्स ९०४,∓र्मभा १गा १३ २८१ २० दर्शा जिनय वब सू २०, भ श २ ५ उ ७ सु 36c 5 256 ८० गण्ड श्राप्टाम ब्राधि ३ रला १४ टी प्र १४ १ दर्शनविनय केदसबोल ७०६ ३ ३८४ भ स २६३ ७ सू ८०३ दर्भन विनय के ५५भेद १०१० ७ २७७ दा धु ३० दर्शन विराधना सम० ३ दर्शनाचार टा ४३२सू ४३२,ध मधि ३ इव्ध १ ३३व ब्ला ४६ व ४६० दर्शनाचार शाउ पन्न प न म रेजना पर म 488 3 E भ्र २८ गा ३१ दर्शनात्मा म०शा १२ उ १०स ४६७ प्रहर् ३ ६६ दर्शनाराधना द्ध १६३ य०३ व०४ स्० १६६ दर्शनार्थ ७८५ ४ ३६७ इंगी विसा ३२६३ दर्शनावरणीय कर्मे और ४६० ३ ४६ क्से भा १गा १०-१ र पन प उमके नौ भेद २३स् २६३,तत्त्वार्थभागाद

विपय रोल भाग पृष्ट मगाण दर्भनापरणीयक्रमेनाँभने ४४१ २ ४४ भगव्यस्य ३६९ कें छ कारण दर्शनावरसीय वर्षे गाँउने ५६० ३ ५६ वर्ष मा १०१४ पत्र पर १३ स रेख रारण और शतुभाव ⇒ह>भग⊏उस्सृ °k9 ६३ १ ६६ अहेच १म ११६ दर्शनन्द्र दर्भनों का विकास 359 € 638 टर्जनों भी परस्पर तुनाना ४६७ २ २१४ दर्शनोपयात इइट ३ २५७ स १० वर्श में जोड दवन्गिदावरायायमीदान⊏६० ५ १४६ उपाचभारूमा = वर स ३३० मार = स १ प्र दरद दशानेकालिकसूत्रकीदसशी≃६१ ५ १४७ दश ५०३ चुलिरा की सोलह गायाप दगर्यकालिकसूत्रकी नुसरी⊏६८ ५ ४७= दग पुर चुलिमाकी१६ मूलगाथाए दगार्थमालि समासी मधम८६८ ५ ४२० दग ५० १ चूलिका की भवारह गाथाए दगर्वेकालिकसूत्रकीप्रथम=६= ५ ४८७ दग पू॰ १ चृतिका को१=मृलगाथाए दशर्मेकाल्किस्त केचीये ⊏११ ४ ३५२ का घरल ९४-९६ श्र-की बारहगाथा का अर्थ दशर्वे नालिकसूत्र केदस २०४१ १७२ अध्ययनों का विषयवर्णन दशर्वेकालिकसूत्रके १०वें ६१६ ६ १२६ दश व

अध्ययन की २१ गामाए

रोत भाग पृष्ठ मगाग विषय दशवैकालिकस्य वे दूसरे ७७१ ४ ११ अ॰ की स्वारह गायाए दशानैकालिकसुत्रकेनवंश्र०४५३ २ २६३ दश म. उ४ के चौथे उ॰ की ७ गाथाए दश्वैपालिरमुत्ररेनरेंब॰८५३ ५ १२७ दन घर ८३ केतीसरेड॰की १४गाथाए दशनैवालिकसूनके नर्वे ८५३ ५ ४७६ दश• घ॰ ६ उ० ३ श्रश्ययन के तीसरे उ०की पन्द्रह मृत गाथार्ष दणवैषासिकस्तरे विज॰६३३६ २०१ दा॰ म॰ ६०० १ षेटसरे उ०की २४गाथाप दश्वैकालिरम्प्ररेनवेश्र०८७७ ५ ३७७ दशः श्र०६ उ० १ के पहला ४० की १७माथाए

कं पहला उ० की रेशनीयाएँ दशकेंगालि कसून के नने ८७७ ५ ४८२ दस॰ घ॰ ६३०१ इश्वया के पहले उरेशे की सनह सूल गांथाए

दशाश्रुतस्कथदशासूनका २०५१ १८० सन्तिप्त विषय वर्णन्

दस् श्रन्देरे (शाश्रमें) ६८१ ३ २७६ त १०३१ स्००००, स्व हा १२८ मा ८८६ ८८६

दस स्रभीम १६ स्थाप १६

दस अधिपति स्रमिकुमारकेऽदश ३ ४१८ भगरेव स्ता ६ दस अधिपति स्रमुरः ,, ७३१ ३ ४१७ भगरेव स्तार्थः दस अधिपति बद्धिः ,, ७३७ ३ ४१६ भगरेवस्पर्यः टस प्रधिपति दिवकुमार वे ७३८ ३ ४१६ गण ३ उ⊏ सू ९६६

वोल भाग पृष्ठ

সমাতা

७३६ ३ ४८६ मगरे उद्मार्ध

७३२ ३ ४१८ मश्री उपस्थि

७३६ ३ ४१६ मण३४=स्१६

७३४ ३ ४१⊏ मग३४८स्१६≈

विषय

दस अधिपतिद्वीप

दस अधिपतिनाग

रस श्रधिपति बाय

दस अधिपति विद्यत् " दस अधिपति सुपर्श ७३३ ३ ४१८ भगरेउ ⊏सृ९६६ दस अधिपति स्तनित ,, ७४० ३ ४२० मम रउ दस् १६६ दस अनन्तक ७२० ३ ४०३ स १०३०१स परे१ दस अनुत्तरयेषली थे हिश्र ३ व्य३ हा १०७३ सुप्देरे दम अगस्था ६७= ३ २६७ गा० उश्तपण दम असम्लग ७१५ ३ ३८८ छ 1०उ स्परेध दस अस्याध्याग आन्तरित्तहि० ३ ३५६ ८१०७ तम् ७१४ प्रद हा (धाराश सम्बन्धी) व्यव भाष्य उ ७ दस यानुपूरा ७१७ ३ ३६० शनुम् ७३ ११६ दस आशसा प्रयोग क्रिक है क्षेत्र हो है व के दस इन्द्रपैमानिक दवीं क ७४१ ३ ४२० अ १०३३ त् ५६ दस उपघात दोप ६६८ ३ २५४ ठा०१० उ० १ सू परेट दस औदारिक श्रम्याभ्यायहरू १ ३ ३५८ व १०३१स ७१४ दस दस्य रस ७५७ ३ ४४० समा भाग्यांस ४६६, त्रव द्वा १७१मा १०६७ ७० दस पल्प साधु के ६६२ ३ २३४ वा १०ग६४० दस कारणदीचा रोने के ६६४ ३ २५१ अ १० उ० १ स० ७१० दम कारण मान के ७०३ ३ ३७४ डा १०स ०१० गव्य ६ वस कुरुक्षेत्र (महातिदेह के)७५४ ३ ४३⊏ झ ९० ट३ सु०५४

विषय वाल भाग प्रम **ममाण** दस क्रन्यकर आगामी OFO 3 Byo BIO. 33 Ruco बस्मर्षिणी के दसकलकरगतउत्सपिणीरे७६६ ३ ४४६ ठा १०३३ सु०८७ दस गणभर भगवान ४६५ ३ ३ टा ८३ रेसु ६ १ ७२१ , यम ८ टी पार्ग्यनाथ के प्रनिद्धा १६गा ३३० व्याप हुगा <sup>३६</sup>८ २८६,सश हा १११ दस गति 3 843 ग १०३ १ स ५४४ दस गुरा आलोचना देने ६७१ ३ २५६ म संग्रेत जस्य योग्य साधु के डा १० उ ३ सु ७,३ दस गुण आलोचना लेने ६७० ३ २५८ मश ६उ७ तृ ७६६, योग्य साधु ने श १०३३ सू ७३३ दसचक्रातीं ने दीचाली ६८३ ३ २६२ छ १०३ ३ स्०९८ दस चित्तसमाधि ६७४ ३ २६२ दशा दर्भ, सम १० ७४६ ३ ४२६ पत्रप १३ द्वा १० म ३११ दस जीत्र परिखाम दस जम्भक देव ७४० ३ ४२० भग १४उ८ सू ४°३ 0ई= ई 8㺠डा३०३३ € ०१० दस दान ७४३ ३ ४३७ स १० स्पर- भश १०३१ दस दिशाए स २६४ वा तर म १उ १स २

स् २६४ माराम १३ १स् १ दस दृष्मिता में २००३ २००१ अस १ मिर्गा १६० मार ६ द्र्षमिता में मिर्गा १६० मार १३० मार १३० मार १३० मार १३० मार १३० मार १३० मार १५० मार १०० मार १००० मार १०० मार १००० मार १००० मार १०० मार १०

<sup>#</sup> पृष्ट २७ पर निष्पक्षी नदो ।

| विषय                           | बोल भा       | या चार | <b>ममा</b> रा                                   |
|--------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|
| दस दोप पनके सामापिक            |              |        |                                                 |
|                                |              | •      |                                                 |
| दसदोपप्रचनमें ग                |              | 3 88≃  |                                                 |
| दस दोप बाद् के                 |              |        | रा १० व ३ मु ३४३                                |
| दस द्रव्यानुयोग                |              | ३३६१   | टा १० उ हे सु ३२७                               |
| दस नक्षत्र ज्ञानपर्धन          | 0£2          | ₹ 888  | सम ९⇒ग९ उ३ सु ४=९                               |
| दस नाम आवश्यक के               |              |        |                                                 |
| दस नाम क्रो ग्रथपाय व          | Se0 7        | ३ ३७४  | रास ६२                                          |
| दस नाम दृष्टियाद क             | ६≃⊏          | ३ ३४१  | टा ४०३ ई स् ३४०                                 |
| दस पर्ण्णा                     | ६८६          | 3 ३५३  | F q                                             |
| दसपरपराफलपर्युपासः             | ग्रमे७- =    | ३३⊏३   | श ३३ औं ३६०                                     |
| दस पुत                         | ६७७          | ३ २६४  | ग१० उ३सू ४६२                                    |
| दस प्रकार अद्धा पद्य           | ષ્ટ્ર છ      | ३ ३७६  | वना ६गा⊂ १९,प्ररहा ४गा                          |
| वखाण के                        |              |        | ° १ झाप्त झ ६ घ⊂ ६१                             |
| द्सप्रकारका अस्पर              | ७११          | ३ ३्⊏६ | ল ৭০ বৰ্লু ৬ ৪                                  |
| दसमनारका असस्य                 | 1900         | ३ ३७१  | भा । सं ०४१ पश्रम ११स                           |
| दसमकार का नाम                  | 25.01        | 3 304  | १६६ स अधि र तो ४९४ १९६६                         |
|                                |              |        | मनुसू १३                                        |
| द्सप्रगारका शस्त्र             | <b>इ</b> ड्ड |        | छ । ३ १से ०४३                                   |
| दसपकारगशुद्धगागनुय             |              |        |                                                 |
| दसभगार का सवर                  |              |        | डा 7०३१ में । ह                                 |
| दस प्रभार का सत्य              | ६६⊏          | ३३६⊏   | डा १ स्०४ । पत्रय १ भर्                         |
|                                |              |        | १८१ च सधि ३भ्डो ४९१ १०१                         |
| दसपकार्या सराग                 | ६६४          | ३ ३६४  | ठा १०उ हेसू ७६१ पत्र प                          |
| सम्यग्दर्भन                    | mr E n n     | 3 3.5  | Il ya                                           |
| द्सभवारकामश्र(सर<br>सूपा) भाषा | या ५८६       | २ २७०  | पनप १९स् १६४,टा १ स्<br>७४९,स सथि रेश्नो ४१४११२ |
| אווי קוון                      |              |        | an 134 atlat 44 31 a 15 17.                     |

नोल भाग पृष्ठ प्रमाण विषय ६६२ ३ ३६१ ठा १० वरम ३५० दस पकार के धर्म दसमकार के नारकी,समय७४७ ३ ४२४ टा १०३३५७८७ के अन्तर आदि की अपेसा दस प्रमार क गाव्ड ७१३ ३ ३८० स १०३३ स ५०४ दसमकार में सर्वजीव७२६ २७ ३ ४१४ ४१५ वा १० उरे स ३७१ दसमजारसमसारकी ६७३ ३ २६६ समृद्र से उपमा ६६६ ३ २५० मरा ध्राम्भ ग्राम्भ १ दस मतिमेवना ७०४ ३ ३७५ ठा १०३३ मृ०४= भश्र० दमप्रत्यारयान 3 5 H 3 25 दस भाग ७०४ ३ ४१३ मास्टिश प्रहारण ६७३ ३ २६० मा १३०,छ१०स्०,३ दस भागश्चित्त दसनलाइन्द्रिय,बानादिके६७५ ३ २६३ ८१०७३ स् ०४० दसमातेंद्रधस्य के अगोचर७१६ हे ३८६ ८१० स् १६४ गग ५३२ दस बाल पुण्यवान के ६५६ ३ २२४ उत्त धरेगा १०१≈ **उ**सरोल सम्बरस्यप्राप्तिकेहरू है है है है जन 🗉 २० वा ५८-०७ दसयोल माताबेदनीयके ७६१ ३ ४४३ मग 🕶 र मू॰ रङ. दस बोलों रा विच्छेट ६८२ ३ २६२ भिगा ५६३ दस प्रह्मचर्य समापिस्थान ७०१ ३ ३७२ उत्त म १. द्यान्त सहित दम भवनपति ७३० ३ ४१६ पनव धन् व्,य १०३ म् ७३५ मण र उ ७स १९४,

दसभेद अरूपी अजीव वे७५१ ३ ४३४ प्रत्य भा ३ नी अति भम् ४

बी प्रति ३ उ १ स १ १ ४

१ पाप या दार्पा क सक्त स हान वाली सथय की दिरायना ।

विषय पोल भाग पृष्ठ ममाण दस भेद कर्म के **७६० ३ ४४१ माचाम २३ १गा १८३ ८४** दसभदत्राचनस्पति ४ ७४५ ३ ४२२ व १० ट स्तृष्ण ३ दस भेद दर्शनिवनय के ७०६ ३ ३८४ मश १८ उ० मु ८०२ दस भेद देशों क ७३६ ३ ४१५ सरक्षार्थकता र सर दस भेद समारमें आने ७२= ३ ४१४ ८१०-उ ३०००१ पाल पाणियों क दस महद्धिक दव তি ই টেড১ ঘ 4• এটা দি ∧ दसमहानदा येक्से उत्तरमें ७५६ ३ ४४१ र १० उरस ५०० दसमहानदीमेरसेदिचिणम७४८ ३ ४४० ठा १० व १ स ०१० दस मिथ्यास्त्र इह्ध है इहते धा ४-३ ई धा नई र दस मुण्ड \$44 564 \$ \$00 3087 \$3 4745 दस मण्ड \$4£ 3 238 # 103 (# 144 दस यति धर्म ३५० १ ३६४ श रव १ स् १६६ घ मधि १ 348 ३६६ श्ला ४५टी पृ १ अप्रदा te misse दस रानियाँश्रेशिक्की ६८६३ ३३३ वन व व दस रुचि ६६३ ३ ३६२ उत्र मञ्ज्या १ ५७ दस ताल्ला आवक के ६≈४ ३ व्हरू भगरवस्तू १०० दस लब्जि शानादि की ६५८ ३ २३० मसदग्राहरर दस लोगस्थिति ७४२ ३ ४३६ वा उ स्० ४ दस वस्त्वार पर्वेत सीता 🔾 ४५ १ १६ व १ उ स्तृष्ट्य महानदी र दोनों तटीं पर दसवनतार पर्यतसीतोदा७४६ ३ ४३६ व १० उ १ मू ०६= महानदी व दोनों तटां पर

**भिषय** बोल भाग पृष्ठ प्रमाण दस विगय ७०६ ३ ३८२ मारहम ६मा १६०१५८०३ दसवियानवैयानिकहन्द्रोंके७४४ ३ ४२१ ठा १० उ० ३ स पहर दस विशेषणस्थण्डल के ६७६ ३ २६४ वत मर४ गा १०-१= दम विज्ञोप दोष ७२३३ ४१० ठा १०३३ सुण्यर दसवेदना नारकी जीवों रे७४८ ३ ४२५ वा १०३३म् ०६३ दस येवावश (येवारुस्य) ७०७ ३ ३८० गरा १४३०म ५०० दस अमण धर्म ६६१ ३ २३३ तरनारश्यम १० शामा १ प्ररू = सारमावना दसश्रावक्र मानन्द्र आदि ६८५ ३ २६४ वर्ग म १ १० ७१४ ३ ३८८ वा १०३३स ७३६ दस सञ्चग ७१२ हे हट्ह स १०स ०६२ मरा ४ हट दस सहा दस समाचारी ६६४ ३ २४६ सस्याप्त प्रमूट १ म १० उ रेस ७४६ न्स झ ३६गा र प्रवाद्वा १०१मा पर् ०३० में १६०१ हि है है है दस ग्रख दस सूध्य ७४६ ३ ४२३ व १० उरे स्पर दस स्थविर ६६० ३ २३२ वा १०३३ सू ७५१ दसस्थानभद्रप्रमित्रायनेके ७६३ ३ ४४४ टा १० व ३ स्७६= दस स्थानों का अनुभव ४६० २ ३४० मश १४ उ १ ६ ११, नारकी जीवा के दसस्यमभगवान्यहाबीरके६५७ ३ २२४ मश्राध्वाद्या न्या गर्य दाता४०दापक्टोपद्रित६६३ ३ २४३ विनि मा ४२० दान के चार प्रकार १६७ १ १५६ घरमा ७०८। दान के विषय में अगाथाए ६६४ ७ २००

**७६८ ३ ४४० या•उ३स**०८८

दान दस

बोल भाग प्रष्ट

ममास

दान धर्म १६६ १ १५४ स्वध सार्वश्यानगाई टानसाधुयोभ्य में १४ मेद ⊏३२ ५ २६ गिना याग्ह पृत्रह ३८८ १ ४८० वस०मा १मा ६८ वर प ०३ दाना तराय दायम्दोप (ग्रन्सीपला ६६३ ३ २४३ प्रमाहरू गार वर्षित શા∉ ∘. લાવાધિ રંગે ∼ ગ मा छठा दोप) भ वे ४४ तवा ४० मा ० ई दायक्दापकेष्ठ• मनार ६६३ ३ २४३ विनि गा४४० द्याययदापद्पित४०दाता ६८८ ७ १४६ विनगर्र० दावद्भग्रहत्तकाद्दशन्त ६०० ५ ४४७ म म ११ दिरक्तभारामदस अभिपति७३= ३ ४१६ मन उच्स १६६ इष्ट १ इष्ट् धवयर्था ४६मी १९०० दिगाचार्य ३६४ ६ ३७६ छ ३३१म ०० म १स ४३६ दिहिया क्रिया ७५३ ३ ४३७ छ। स्००० मशा उ१ दिशाए दस सृ३८४ छ।या स १उ १सू २ दिगा परिवासान १०= दिगापरिमाण्यतस्योगः ३०६ १ ३०३ उपाधनस्य चितिचार

र्शीर स्परहार में दिया मोह सामार ४८३ २ ६८ भारण म १० ६ १८६ शहर दीसा कथारोग्य १८५६प स्ट १ ५ ४०६ | प्रवहा १००-स्पाप -दोसान स्पर्धोग्य निविध्योस्तर १ ५ ४०६ | १९५ मध्य १७०४ १०

निगापरिमाण त्रत निश्रय७६४ ४ २८२ <sup>यासम</sup>

दोत्तान क्रयोग्य नीसिस्याँस्ट्रिय ४०६ | ६ त्व वर्षा रखा ४८९० । दीत्ता केदम पारख ६६५ ३ २५१ तत वस्तु ४०२ दीत्ता देने नाले सुरू के स्वरूप १२४ पथ्या ५००४६ ०

पन्द्रह गुख

विषय नोल भाग पृष्ठ मगाण दीलापर्याप और सूत्र ११४ २ २४३ अध्व १ मृ ३६६, अध्य पढाने की मर्थादा ६६४, ज्यवमा उ १० स २१-५६ दीक्षार्थी वे सोलह गुण =६४ ५ १५= व मधि शला ०३ ०= १ ० दीचालेनेपालेदसनकप्रती६=३ ३ २६२ डा १०४३ मृ ७१८ दीपमसमतपद्मस्यास्य ५८६ ३ ४३ वारण्य स्थिता १००८,पव हा ४गा २०० दीपक समक्ति विणया २ ७१,द्रहरुलोगः Z9 8 42 रती, ७० ध मधि जलो ३३ टीष्ट २६ था प्र गा ५० दीवं यायु सुख **७६६ ३ ४५३** ठा १० व १६ ७३७ दीर्घ सस्थान १५२ २ २६३ थ भारु जा ७३३ स् १४८ दीर्घायु अशुभ के ३ सारण १०६ १ ७४ | भग ४ व ६स - ० र रा ३ दीर्घायुशुभक्तीनकारमा१०७ १ ७५ । उत्तर १५४ दःखगभित वैशस्य ६०१६५ क्भा श्वा ११⊏-११६ दु.स्विपाकः मीटस क्था ६१० ६ २६ विभाग १० दु.त्वशान्याक चार कारणव्यथ १ २४० 30 1 3 3 H 3 2 5 **१ दुः**शीलवा ४०२ १ ४२६ ज्लघ भ्या ६१, प्रव द्वा ७३ दुःसज्ञाप्य तीन જ્ય ૬ ત્રજ टा ३ उ४स ५०३ दृहपहिच्छिय ≂28 ह <त यावस्य ४ पृ ७ ५ ० दुर्गन्था का उदाहरण ८०१ ४ ४५८ नवपद मा १८टी मस्यस्ता जुगुप्सा दोष के लिये विशास दर्लभ ग्यारह श्रावह निया ८३१५३४१ दुर्लभ बोधि ⊏१७ 21 3 3 5 H のb

१ दुष्ट स्वभाव, बन्द्वभावना का गर मेद।

२ प्रा १४३ पर टिपकी देखा

|                                 |                |   |         | ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|---------------------------------|----------------|---|---------|-----------------------------------------|
| विषय                            | बोल            | भ | ग पृष्ठ | र मनाया                                 |
| दुर्लूभगोधिक पाँचकार            | ण२⊏६           | ? | २६६     | य १ उ २ सु४ २ ६                         |
| दुल्भ बोल छ.                    | 858            | 1 | 83      | टा (उ ३ स ४=४                           |
| दुर्लभ मनुष्य भन्न के दस        | ₹ <b>ξ</b> ⊏ 0 | 3 | २७१     | उत्तम ३ निगा १६ भाव इ                   |
| <b>ह</b> ष्टान्त                |                |   |         | निगा⊏३२ ∰३४०                            |
| दुपमदुपमा आरा अव                | ४३०            | ર | ३३      | < रत् ३५,श ६६,४६°,                      |
| सर्पिणी का                      |                |   |         | म रा ७ उ ६सु २८७ १८८                    |
| दुपमदुपमाश्रारा उत्स-व          | न४३१           | э | ३६      | व रक्ष भ्य १७ग (सृ४६०                   |
| दुपमञ्जूपमा यागा श्रव ००        | กห₹๑           | э | 32      | च बचा श्रा ३४ श ≉ सूर६३                 |
| दुपमसुपमाभारा उत्स ० व          | मध३१           | २ | 30      | पवल २स.२७टा <b>६</b> स्४६२              |
| दुपमाभागाभनसर्विशीन             | न४३∘           | 5 | 33      | भवक्ष रस् ३४,ग ६म् ४६२                  |
| ्रदुपमाञारा चत्सविणी क          | \$\$81         | ২ | 36      | चाल रस् ३० टा ६स्४८२                    |
| दुपमामालजाननेके स्था            | नध३४           | ર | २६८     | अवर्गारम्ह                              |
| दुष्पत्याग्यान                  | 92             | 1 | 3.9     | MW av wass                              |
| द्ती दोप (गरेपराष्ट्रपणा        | =ξξ            | ¥ | १६४     | व्यवगा ६६७ ध भनि ३२०।                   |
| का पक दोप)                      |                |   |         | ³ पृ४० पिंतिगा¥०⊏पि                     |
| • ZHINIYITI (STORES             |                |   |         | ति गा ६०० च्या १३ गा १८                 |
| १दुपणाभास (जात्युत्तर)<br>चौबीस | ) ६३६          | Ę | 308     | श्रभी ब्र <u>फ्या</u> १ ब्रा २सू २६,    |
|                                 |                |   |         | "यायत्र "यायस् घध्या ५ व्या १           |
| द्पित दाता चालीस                | 522            | 0 | १४६     | पिं निया ६२०                            |
| १ दृष्टलाभिक                    | ३५४            | < | ३६६     | ३३९ मुरु हर १४                          |
| रष्टान                          | 320            | 8 | взε     | र ना परि.३ न्याय दी प्रका ३             |
| दृष्टान्त इवशीस पारिणा          | ¥ 4 3          | Ę | ξυ      | नसृ २७ गा ७९ ७४ धाव                     |
| मिकी बुद्धि के                  |                |   |         |                                         |

१ ९३ १३ ५ पर जिल्ला देखा।

मित्री बुद्धि के

१२६ हनिमाह४८ ६६१

न्स हुए भाइ र की गवपका करने वाला अभिमद्यारी साधु ।

विषय नोल भाग पृष्ठ मगाए द्यान्त व पत्तारे लाकामावण्ड० ४ २५० व्यव हिन गा १३८ पृहर, श्चन नुयाग नथा अनुयोगपर मृपीठिम ति गा १७२ दृष्ट्वात सुन्जा का क्षेत्र अन ७८० ४ २३६ भावहनि गा १३३g ८८, जुयोग तथा अजुयोग पर षु पारिश निया १७१ हप्टान्त मोडुगाद्।रक्त का ७८० ४ २४८ व्या हिनेया १ ४१६० भाव अनजुयोग,अजुयोगपर ष्ट्र पाठिका नि मा ९७० रष्टा तमाय, नहहेचा द्रव्य७८० ४ २३६ बावदनि गा १३३ प्रद∺ श्चन नुयोग तथा श्रनुयोगपर बृ पाञ्चा निया १७१ टष्टात ग्रामेयर रायचन ७८० ४ ३४२ मारहनि सा १३३ प्र€०, अननुयोग तथा अनुयोगपर ष्ट्र पारिसानिया १७१ द्यान्त तेरह सम्यक्त के ⊏२१ ४ ४२२ नगद हा ७२० नत्थातिकार हप्रान्तद्स मनुष्य भारकी ६००३ २७१ उत्तथ रिन गा १६० मानह दुलंभता के निगा⊏३२९ ४० ह्यान्त नकुला का भागञान ७८० ४ २४६ मात्र विचा १३४ वृह ३ ञ्जयोग तथा अञ्जयाग पर नृषीरिमा नि गा १७ दृष्टान्तविधराङ्कावकावचन७८० ४ २४१ वार इति या १३३८ ८६ धन नुयोग तथा अनुयोगपर यू तीडिहा नि गा १७९ दृष्टान्त पारह अनुस्रोग ७८० ४ २३८ अवद्गि गा १२२,९३४ तथा अन्योग पर म् पीटिमानि गा १७१ १७२ दृष्टान्त (२कम्मियानुद्धिष ७६२ ४ २७६ वस रण्या वहां न ॥ ६४३ दृष्टान्त साम्य ∓ साइसका ७८० ४ २५२ व्यावहनिया १३३५६४ छ भावअननुयागश्रनयोगपर पीटिका निमा १७२ दृष्टान्तश्रावयभार्यासामाव७८० ४ २४५ व्यवहतिया १३४ ५६१, थन**नु**योगतथा भनुयोगपर बुधरिका नि गा १७२

बोल भाग पृष्ट भगारा तिगय द्यातश्रीणमधेनोपका ७=० ४ व्यइ व्याप्तिव १३० वृहर, भाद जन जुयोग अजुयाग पर य शिन्हा निया १ ३२ न्यान्तसत्ताईस श्रीत्प ६४६ ६ २४२ नम् ज्यारं २६०० चिकी बृद्धि के ह्यान्तसाप्तपदिकराभाव ७८० ४ २४६ मार्ग्न मा १२८ १०१, धननुषाय तथा भनुषाम पर यवीरिहानिया १७२ ह्यान्त स्वाभ्यायया काला७०० ४ २८० मार विवा १११ १८६ यननुष्मा तथा अनुषाम्पर यु । दिशा निया १७१ द्रिजा(विहिया) किया २६४ १ २७६ र १०१० गान् १९६ ष्ट्रीप्रनार्शक्या मं थ्६० २ ३३<u>०</u> नोष्ति सृ≕ः दृष्टियाद सदम नाम ६८८ ३ ३५१ ८१० ३३६ १४२ **१ ह**ष्ट्रिसम्पन्नता ७६३ ३ ४४४ टा १० उ रेग् परंद यापका श्लो ४ ११ दप ६३ १ ४४ दम भाषु पत्म मेश्रमारण १३४ ८ ८०० श ८७ स्म ३७३ दवनामों गीपहपानगेपाल१३७ १ १०१ सप्रवस्य दानी द्यतात्रां रचारभेद १३६११०१ रत भ 🛶 या २०२ दवता भी ऋद्भि तीन भेद१०० १ ७० 21 √2 NH 2 JA दनता की तीन भ्राभिलापाष्ट्रश्र १ ८० ল ২ড ২নু ১০ ≡ दवनावे एक्सी अहासुभेद६३३ ३ ७७० पत्र प्रश्नु र= उन स १६गा २ ३ ९४ मी श्रति १

हेनता क्रम्पन झान क्र११३ १ ८१ वा स्टब्स्१०० तीन नाल दवता केदी मेद ५७ १ ४० वत्सव कस्ता क्री० देनता केप नामापकेशोल ११२ १ ८० व्यस्टस्१०८

९ सम्पार्थेट होना भदस्य जाउने रा एक कारण ।

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण देशता के मनुष्यलोक में १३६ १ १०० सन्य स्तृ अ आने रे चार रारण देवता के मनुष्य लोक में ११० १ ७६ टाण्ड भाग्य क थाने रेतीन कारण देबतायीनसीभाषा ६८३ ७ १२,७ मश ४० ४८ ९८५,८म ४ योलते हैं? पनप १ स ७ देवताचारमारणासेवनुष्य१३८ १ १०१ टा ८३२मृ र०३ लोप म नहीं आ सबसा देग्दत्तारानीकीकथा ६१०६ ४७ विघः देग पाँच ४०६ ६ ४४म धर्धर०१४८४५ देविलोक्त कहाँ स्थित हैं १८०८ ४ ३१८०४० व्यु०० वाशति स्०० देंग्लोककी गतिक्यागति ८०८ ४ ३०८ नी प्रति ३०, १८, वस्पर देंगलोक भी पर्षदाए,पारि ⊏०८ ४ ३०५ ना बनि ३०० ०८ पढ़ों की सर या और स्थित देशलाक्केदेशकाउच्छास८०८ ४ ३२६ वा वनि भा १८ देवलो सरे देशाका पर्ण ८०८ ४ ३२६ वी प्रति स्मा २९४ यौर स्वर्श देश्लोक पेदेव कासस्थान=०० ४ ३२६ वा शत ३ स १४ देशलोककेदेवों का सहनन⊏०८ ४ ३०६ बीप्रति ३ सु०१४ देतर देवाकी श्रवमाहना⊏०८ ४ ३२६ जी शति ३ स १३ देवलोक्तरेदेवोंकीवेशभूपा⊏०⊏ ४ ३३१ ली प्रति ३ सृ १≔ देवलाक्तरद्वाकेदमभेट⊏०८ ४ ३३३ तत्त्राव म ग ० स ० देवलोक्तरेदेशसेषुकुटचिह्न८०८ ४ ३१६ काप रसुध देव∙के तिमानों साक्षाधार⊏०⊏ ४ ३२७ जी प्रति ३ सू ९०६

विषय ह्यान श्रेषिय के नोप का भावजननुषागअनुषोग पर न्हान्त सत्ताईम श्रीत्प सिकी मुद्धि के श्यान्तसामपदिक ना भाव औ प्रशासुयाग तथा श्रासुयोग पर 🥫 र्षान्त स्वाध्याय का काल७ हैं। शनत्यागतथा अनुवागपर न्धिजा(दिहिया) किया 838 न्धि नार्शक्या प 480 द्दिवाद र दस नाम 500 < दक्षिमस्पन्नताः ७६३ हेम नेत्र बायू तस्य ने ४कारण (३४ दवताओं भीपहचान भवाता १३७ देवताका कचारभेद १३६ दवता भी ऋदि के तीन भेद१०० दनता की तीन श्रीभन्गपाष ८११ दबनाक प्रसी अहास भेद६३३

देश्ताय च्यवन झा क ११३ १ ८१ तीन पाल देवताये दो भेद ५७ १ ४०

देवना के पद्मानागर देवाल११० १ ८० अन

१ सम्या टिहीना मन्त्रम वापन का एक कारण ।

त्रिपय बोल भाग पृष्ट ममस्या ८०८ ४ ३३० मध्ति स्था देवलाय में जान ८०८ ४ ३३० जा प्रति रेस् १४ देवलाम में हरि देवलां पर्मेद्रोत्पत्तिसर्या८०८ ४ ३०८ <sup>का प्रति</sup>३स्<sup>२९</sup>' देवलोक में प्रवीचार तस्त्राव भध्या ४म् = ६ E0E 8 333 ८०८ ४ ३३० जीवनि ३ स्११ देवलाक में लेण्या देवलोफ में बिद्धरेणा ८०८ ४ ३३१ नापनि ३ स् १९७ ८०८ ४ ३३६ तस्या श्रमा र उनस्रेद देवलीक में वेदना देवलीकमसमुद्यात 🗆 🖘 ८ ८ ३३१ जी प्रति ३ स् १७ दालाकमसुख्यार महिद्य ० ४ ३३१ वार्षा १ स १ १० द्रावीमानिक के व्ह भेद ६४४ ६ २२७ पत्रप भा ३८३त म (गा २०७१४ सग⊏उ१स्३१० देवसम्बन्धी उपमर्ग चार्राष्ट्रक १ २१६ अन्त ना १८१ मुग्रम ३ उ १लिया ४= म १ देश[ब्रहेब ४२२ १ ४८६ अध्वास रका मणार 8 . A 142 देशभियोग आगार उगय भार याव द्या पृ 8वव ■ वध ≂९० भवशि वता प्र४५ देरार्थे भ=महाबीरमानाम७७० ४ १० नैन∤क्यावायुमान १ दविदयम परण्या ६८६ ३ ३४५ द व देवी(प्रष्पप्रती)कीपारिणा ६१४ ६ ८०

म ७व र स १८२

258 6 388

मिनी उद्धि की कथा

देवेन्द्र। नग्रह

नम् अगाज्य महाहनि

सरा १५३ व्यू ४६७,प्रह द्वा

८६ गा ६८१,थाचा, ४२५ १

गा ८४८

१ दर्श म भी वडकर श्रतिशय वास अतग्व उनम्भा शाराप्य, वर्शन न क्यत द्रणन व धारक मरिहन्त भगवान् दर्शाप्तरेप बहुतात् हैं।

चील भाग पृष्ठ ममाग **जिपग** देव०कविमानीकाविस्तार८०६ ४ ३२७ <sup>ना श्र</sup>ति ३ म् २५३ न्व०४तिमानीयासस्थानद•८ ४ ३२७ औपरि३स्५९२ देवलो स्ट्रांतमानाकी स्टब्ध ३०७ नी वित्त पुरेक-रक्ष माटाई और उँचाई दयलार रेपियानीं प ८०% ४ ३२७ नी अभि रे स् १९

पर्मा, गन्ध स्रीर स्पर्ग दयलाम पारह 🛮 🕳०८ ४ ३१८ पन्न पञ्च प्रची प्रिकार **২০৬ ২০** রুমার মানা স देशलोक गारह की स्थिति === ८ ३०४ वनवच व ६६

देवलार पारहर हस इन्ड७४८ ३ ४०० ८१० वे स देशलोक पारह के विमान === ४ ३२३ वन गाउँ त्यनामश्चमस्थितियातिः = ४ ३३४ ल्यानम्यारम्

ध्यात उत्तरात्तर अधि र है

ष्ट० ≥ ३३३ तस्त्रा मध्या ४ग् ° टेनलाइ मध्यसमात्र त्यारीक मञ्जयभिद्यान ८०८ ४ ३३० भी विति १ १ दरलोर मध्याहार ८०८ ४ ३३५ तस्या मधा रस्०३ देनिलाक म बक्छास ८०८ ८ इत्य तस्थव मन्या ४ १ देवलोक महत्यन दाने ८४८ ५ ११५ मण १३० म ४४ चाल जीव देनलाक्षे उपवात ८०८ ४ ३३६ वस्याम साम्यु ३०

द्वलोक् म सप्पातिवरह = = ४ ३३२ वशव ६,धर द्वा १००० m gog H gov धोर रदसेना विषट देन गोर में सुरा विषामा ८०८ ४ ३६१ नी पनि ३ स २९० देवलार में गति आगति ८०८ ४ ३३० प्रवर प्रदा १६६-२०० देंन्लीरमचारचात्वस ८०८ ह ३३५ वतायम स रस् र रोचर होन होती है

बोल भाग पृष्ठ मयाया विषय भी प्रति । सु २३६ ದಂದ ೪ 330 देवलोक प ज्ञान जी प्रति देस् २१६ देवलोर में हिए 도 8 33e हेवहो। पर्वेदेवोत्पश्चिसरयाट ०८ ४ ३२८ जी प्रति. ३ स २ १ ३ तस्याव प्रध्या रस् ८ ६ देवलोक में प्रतीचार ८०८ ४ ३३३ जी प्रति ३ स् २ १ ४ देवलोकम लेण्या 도0조 8 <u>취</u>원9 देवलोफ में विकृरणा जी प्रति ३ स ३१७ Eo= 3 338 देवलोक में बेहना सस्याय अभ्या ४ उर म ३८ च∘च ४ ३३६ जी प्रति ३ सः १७ देवलोक प समुद्र्यात E0E 8 338 देवलोकमसुख और ऋदि=== ४ ३३१ नो प्रति ३ सू १० दैरवैमानिक के २६ भेद ६४४ ६ २२७ प्रत १स ° = उन्न भ ३६गा २०७ १४ में ग=उ १सू ३१० देवसम्बन्धी स्पमर्भ चार२४० १ २१६ टा व्य भ्यू देव १, सूब हा दे उ १निया ४८ टी १ देशशिक्षेत्र 822 8 888 टा ४३ १ए ४०१ में स १२ दशसूथ 🤋 देवाभियोग व्यागार 844 5 48 उशेष भूद,षाप्रदेश ५५ = १० घर्षा तो २ प्र⊀१ देवार्ये भ॰महाबीरकानाम७७० ४ १० नेपतिया वा यूम १ न १ देवित्यम परण्णा 828 5 344 3 1 देवी(प्रप्यवती)कीपारिणा ६१५ ६ ८० नम् आ० प्रसद्ति पिकी युद्धि की कथा 41 c. 6c देवेन्द्र।पग्रह सरा १६उ २स ४६७,५३ द्वा 888 8 848 ८६ गा ६८१, याचा त च १ car H F So R

९ दर्श स भी बहरर घतिराज वार्ग प्रतग्व उनेन भी झाराध्य,स्यवदान नवत दर्गन वे धारन प्रनिद्वत संयक्षान द्वानिदेन बहलात है।

विषय योल भाग प्रप्र ममाण देत्रा की पॉचपरिचार्णा ३६८ १ ४२२ प्रव रहत १४७ भू 🕬 🗷 दर्गो रे इद्रसामानिक ७२६ ३ ४१५ तत्वायक या ४ स ४ थादि दस भेट द्यारविषयमगणधरमीर्घ७७५ ४ ५० तिशाना १८५४ १८८४ खामी का शहा समाधान बारहब ३ नि गा १९०७, दश भगसन ३४६ ८ ७४६ त्रवद्वाच्या १०३−१ ३ देशस्था चार 848 < 608 SIAR (\$ 50) देशस्थासेहोत्रवालीहानि १५१ १ ११० वर र स = नी दश व ः ? 💐० वसभा १सा ३६ व्याख्या दगितिस्त गुरास्थान = ४७ ५ ७५ स्मभार गा व दशिविसीमायिक १६० १ १४४ विचना ६०३ ५०० देगविस्तार्अनन्तक ८१८ १ ४४२ वा / व र सं४० देशावकाशिक जन १८६ १ (४० प्या भग प्रमाप हमा दशात्रकाशिक्षक्र जन ये पॉच३१० १ ३१० उलाम १ व प्रमान हम ५ प्र श्रति गार ⊏र्थधम्यि साध्युष्टिशी देशायराशिक्त निश्च थ७६४ ४ २८४ मागम और व्यवनार से टी उपयोग परय ३६ स ३१३ 88 8 80 ष्ट्र या ३१८,स्या का १९ी दो नियम जन्मर्ग, अवदाद ४०१ २५ दोपोग्सी ने सात आगार ४१६ २ २४६ भाव द भ ६९ ८६ प्रवेहा ४ दो मकारका व्यवधियान १३१ ध रेड १ सू ७१ दो प्रभार का यन पर्यवज्ञान१४ १ १२ टा २उ १ सू ७१ दानकारका प्रस्तुका स्वरूप्त १ २६ स्याराचरनापरे ६ सु ९

सामान्य और विशेष

दो भेद चारित्रशेहनीय में २६ १ २०

पत्रप १ ८सू १८६२ी ,रमभा १

विषय बोल भाग प्रप्त भगास ो प्रकार जी ग के ७६३ १ ४ टा स १०१ नत्यार्थ क्रम्या २ हो प्रकार हान के प्रपाण, नय३७ १ २३ रत्ना परि १, ७ दो मकार प्रवचन माता के २०११६ उस्र व ४ तरपार्व प्रभाद सु ७ डो भद्र व्यक्ति ५०१ व्ह दी भद्द अनुप्रकृते ५८ १ ४० नस ८, दर्भभा श्या ८,५ दो भद्र शाका शाके ३४ १ २२ टा उ९स्वर टो भेद ब्यापारऔर ब्याप्रेय ४८ १ २८ किंग गा १४०६ दा भेद थापू के Bo १ २१ तत्राथभभ्या सुर भश २० ३१स् ८८ दा भेद भारभ जीरपरिवह ४६ १ २६ े फ़्रहाउ दोभेद प्रातिभीन तिराभाग ४४ १ २७ "याय वा दो भेद इन्द्रिय के **२३**११७ पन्नप १६मृ १६ १नी गरनार्भ धभ्या सूत्र दो भेद जोदरी के २१ १ १६ भग २४३ ४ सू ८०२ दो भदर्राभ दो भवार से २७ १ १८ रमें मा १वा १व्यारण भ्रष्ट ३०, मस्मगा १५ ६ विभ स् ०डा दो भेद कारण के ३५ १ २३ तिया स्वह दोभेद रार्य और रारण ४३ १ २७ "याय वा दो भेद काल के 35 8 52 त उरस्टब दोभेंद फालचक्र में ३३१ २२ स २ उ भा 🕫 दो भेटगुण श्रीर पर्याय ४७ १ २८ उत्तम स्याः दोभेद गुण के दो प्रकारसे ५७ १ ३२ स्य थ १४नि गा १ र ८ ,।चा ५ गा व्यतभाषा गे⊏ दो भेद चारित्र शर्म के २०११ ध य उभाज

| タレダ    |       |    |
|--------|-------|----|
| -      |       |    |
| f      | प्रय  |    |
| दो भेड | ज्ञान | Ÿ. |

दाभेद दण्ड क

दो भेद देवला मे

दा भद्र द्रव्य रे

दो भेद धर्म के

दो भेदनयके

दो भेद निगोद के दा भेद परोत्त हान के

दा भेद मत्यार यान क

दो भेद पत्य क

दो भेद याधन के

दो भेद भरण के

दाभेद रूपी क

दो भेद लच्चण के

दो भेद श्रुतहास के

दो भद्र श्रुतधर्ध के

दो भेद भावेदिय के

दो भेद मोहनीय कर्ष के

दो भेद वेदनीय वर्ष के

दो मेद मर्रात्त और निरुत्ति ४॥

टा भेद इच्य ओर

दो भद द्र"पेन्द्रिय व

## औ सिटिया जैन हा यमाला

|     | नाल | भार | ा पृष्ठ | प्रमास                      |
|-----|-----|-----|---------|-----------------------------|
|     | १२  | ?   | १०      | नमृरगरत १स्७१               |
|     | ३६  | 8   | ÷3      | टा उ१स्≮€                   |
|     | Q¥  | १   | 80      | तस्वान भाष्या ४ स् १७       |
| गुख | ४६  | 3   | 55      | उल स २८गा ६ तत्वायं मध्या ६ |
| •   | ६०  | ?   | ႘၁      | तराथभ या ६ मृ ३,४           |
| Ŧ.  | 28  | 8   | १७      | तत्त्रार्भे बाध्या र सू १७  |
|     | १=  | १   | १४      | दश वा १ गा १ टी टा त १      |
|     |     |     |         | स् ७२ र मधि १२ली ३टी पू १   |
|     | 99  | 8   | \$8     | रत्नापरि कसू ६              |
|     | 3   | શ   | =       | श्चावम                      |

१५

48

ñ5

રદ્દ

२५

보극

25

Ę۶ ξ ४२

ξÞ

48

18

35

38

25

30

१=

80

38

38

४२

₹.

83

१५

प्रधास

पत्र प र ू सू ३१२ मा २उ १ सु ७१ म स = ३ २ सू ३१८, नस् १ क्मे भा भग ४

सञ्च ७३२म २७१

टा २७ ४ सृ ६६

उत्तब १ गा २

न्यायदी प्र**दा** १

य २३ १सू ७२

कर्मभा १गा ३६ व्याख्या

तस्याथ भाषा २ सू १८

टा व स् १०६,सम भा १मा १३

मशाप्त तर स्४१०

पन प २३, वस भा १गा १०

नम् ४४ ठा २उ १स् ७१

|                                                  |                  |     | ····     | 700                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय                                             | वोल :            | भाग | 1 98     | ममाण                                                                                                 |
| दो भेद श्रेणी के                                 | ¥ <del>द</del> े |     | 33       | क्में भा २ गा २,इ रखी ॥ 3                                                                            |
| दो भेद ससारी जी र के<br>नी मकार से               | =                | १   | S        | रला १९६६-१०३४,विशे गा<br>१२८४,मारम गा ११६ १२३<br>ठा २स् ४३,४८,१०१,म.रा १३<br>ट १स् ४४०टो ,थाज गा १६- |
| दो भेद सम्यक्त के चार<br>मकार स                  | १०               | ?   | <u>ح</u> | ६७, बातुर वा ४२४३<br>भगदा १४६वा ६४९टी कम<br>भा १वा १४,टा सू ७०,वस प                                  |
| दो भेद सामान्य के दो<br>मकार से                  | 38               | ₹   | 8\$      | १स् ३७,तस्त्रार्थं झध्या १स् ३<br>रत्ना परि अस् १४,१६,रत्ना<br>परि ४ स् ३-४                          |
| दो भेद स्थिति क                                  | 38               | 8   | =१       | ब∍उ३स्८≱                                                                                             |
| दो भेद हेतु और साध्य                             | ४२               | ?   | રહ       | रत्ना परि ३स् ११,१४                                                                                  |
| दो राशि                                          | ও(ক)             | ?   | S        | सम १४६                                                                                               |
| दोवियत्ता सुख्य भौरगी                            | ण ३८             | ?   | ર૪       | तत्त्रार्थ प्रध्या १ सू ३१                                                                           |
| दोप                                              | ७२३              | 3   | ४११      | 71 99 7 3 77                                                                                         |
| दोप अवारह दो प्रकार से                           | ` ೭೭७            | ų   | 380      | भव द्वा ४१ वा ४१ व ४४ .                                                                              |
| णामारहन्तद्वम् नहाहात                            | ſ                |     |          | सगद्धा ६६गा १६ १ १६३                                                                                 |
| दौप गठारह पीपध के                                | 232              | Ä   | 850      | शिचा                                                                                                 |
| दोप आउश्रनेकान्तवाद् प<br>तोष अपर जिल्लान        | र४६४             | ₹   | 800      | प्रसीद्याशका १ सृ २३                                                                                 |
| दीप आठ चित्त क<br>दोपआठ साम को सर्वनीन           | 403              | ٦   | १२०      | कमा २ रलो १६०-१६१                                                                                    |
| दोपआठसाधु को वर्जनीय<br>टोप स्ट्रीस कार्योक्स है | । सद्ध           | 5   | ₹≒       | उत्ताश २४ गा ६-१०                                                                                    |
| दोप उन्नीस कायोत्सर्ग वे                         | 332              | ¥   | 844      | माव ह म ६गा १६४६-४०,प्रन                                                                             |
|                                                  |                  |     | 8        | त थ्या २४७,वी प्रका ३५ २४०                                                                           |
|                                                  |                  |     |          |                                                                                                      |

| चिपय                  | बोल भाग पृष्ट        | भपाण                              |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                       | -                    |                                   |
| दोप चार               | २४४ १ २२१            |                                   |
|                       |                      | स्लो ६३ टी पृ १३६                 |
| दोप दस आलोचना के      | ्६७२ ३ २५३           | -                                 |
| दोप दसपन रेसामायि     | rक् <i>७६४ ३ ४४७</i> | शिका                              |
| दोपदसवचनके,, ,,       | ७६४ ३ ८८⊏            | : शिद्धा                          |
| दोप दस बाद के         | ७२२ ३ ४०६            | ् वा १० च १ सु ५४१                |
| दोपनिर्घातन[यनयके र   | भेद२३३ १ <b>२१</b> ६ | दशाद ४                            |
| दोप पॉच ग्रासैपणा     | ३३० १ ३३६            | ु उत्त भ २४गा १२ उत्त म २५        |
| (माहला)के             |                      | सा ३२ ॥ ऋधि ३२ला २३म              |
|                       |                      | प्रश्र पिं निगा ६३४ ६६=           |
| टोप बत्तीम तथा गुण अ  | गढ६६७ ७ २३           | ब्यनुसू १६९नी विशे गा ६६६,        |
| सूत व                 |                      | वृषीरिश नि गा २७= २८७             |
| दोप पत्तीस बन्दना क   | हर्देह ७ ३८३         | स्रावह सर्गा १२०७ १२११            |
|                       |                      | प्रदेश बंदि हेगा ४४ <b>०</b> ३    |
|                       |                      | ६४ प्रमुद्धा श्ता १६० १७३         |
| दोप बत्तीस सामायिक    |                      |                                   |
| दोप बयालीसआहारा       |                      |                                   |
| दोप१२मापाश्सामावि     | ।क्केंश्च्य ४ ३००    | ३ गिचा                            |
| दोप विशेष दस          | ७२३ ३ ४१०            | o शा ४०३ ईस् ७४३                  |
| दोप शमल इकीस          | दे१३ ६ ६⊏            |                                   |
| दाप सैंतालीस बाहार    | 7 2000 D 2 E         | । पिं∘लि॰सा ६६६                   |
| दो सरूप वस्तु है निश् | ाय ३६ १ २५           | िशे या <sub>र</sub> ४८६ द्रव्यं त |
| श्रीर व्यवहार         |                      | म-या ⊏रलो• ९                      |
| चूत (ज्ञा) ममाद       | ८४६ ३ ६०             | ठा ६उ ३स ४०२                      |
| द्रव्य                | ४६ १ ≂⊏              | : उत्तच २८मा ६ नस्वार्थ           |
|                       | •                    | मध्या ६ सूप - टी                  |
|                       |                      |                                   |

|                                       | ~~~~           |     | ~~~~           |                               |
|---------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------------------------------|
| त्रिपय                                | वोल १          | सम  | ЯВ             | त्रमाख                        |
| द्रव्य                                | २१०            | 8   | 325            | न्यायत्र भ्रध्या ७,१रना परि ४ |
| द्रवय अनन्त्र                         | 8\$0           | 2   | 888            | टा ६७३५ ४६२                   |
| द्रव्य उनोदरी                         | २१             | ?   | १६             | भगा,२५ उ ७ स् ८०३             |
| ष्ट्रच्य <del>छोर मात्रवत्रका क</del> | ग६⊏३           | Ø   | १२२            | বল ব ৭১ শু २०০, দ বা ৭ ই      |
| स्वरूप हैं ? यथा में एक दूस           | रे             |     |                | वशाहरण्यसे योग स              |
| षे विना भी होते हैं?                  |                |     |                | হলাৰ ২৬ৰ                      |
| द्रव्य कर्म                           | ७६०            | 3   | 88\$           | श्राचाथ उशीगा १⊏३             |
| द्रव्य के डो भेद                      | Ę٥             | १   | ४२             | तत्वार्थ अभ्या ६ सू ३,४       |
|                                       | <b>में ड</b> ल | á   | २६३            | विशे गा २८                    |
|                                       | संदेह≂३        | 9   | १२४            | थारहिन्या ३६-३७५ -१           |
| फौन किससे स्रूप है?                   |                |     |                |                               |
| द्रव्य छ्र                            | 848            | ર   | ą              | चागम, उस च ३६                 |
| इच्यत्व गुरा                          | ८२४            | 2   | १६             | धासम द्रव्य त घष्या १११लो २   |
| द्रव्य नगजीर भाव नय                   | १ ५६२          | 3   | 888            | स्यायत्र धध्या ५              |
| द्रव्य निक्षेप                        | 308            | 8   | १८७            | भारत् १६०, यायप्रक्रभाद       |
| इब्प पुद्रल परावर्तन म                | ६म६ १=         | ; 3 | १३६            | ्रर्मभाश्याद्-===             |
| और पाटरका स्वरूप                      |                |     |                |                               |
| इच्य प्रतिक्रमश                       | કુછાડુ         | 9   | 63             | भार हं भ ४                    |
| द्रव्य मस्युपेत्तरा।                  | 84             | Ę   | ξ <sub>0</sub> | हा ६७३ स् ४०१                 |
| द्रव्य लेण्या का स्वरूप               | <i>७</i> ४ ा   | ٤ : | १७१            | ग रा १३ २,उस ध १४,पत्र        |
| तथा उसके सम्बन्ध में                  |                |     |                | य १७३४सू २२५टी कम भार         |
| तीत मत                                |                |     |                | गा १३, भाव ह म ४५ ६४४         |
|                                       |                |     |                | इंट्यला स ३ श्लो २८४-३८२      |

१०१ ८ प्रवद्धा °४६मा ६४० टी

द्रव्य सम्यवस्व

प्रमाण विषय बोल भाग प्रष्ठ द्रव्यहिंसामहिसाका ६८३ छ १२१ मध १ व ३ग् ३७० लक्षण नहीं घटता फिर वह हिसा वयों यही गई? प्रहेर् इहह मशा १२ व १० स्४५७ इच्यारमा 10 PER \$35 5 080 द्रव्यानुपूर्वा द्रव्यानुपूर्वी के तीन भेद ११६ १ ⊏४ अतुस्६६ ६ ⇒ी पृष्ठ द्रव्यानयोग २११ १ १६० दश-नि गा३४३ धर्द २ २६३ शिवा १३८४ १३६९ द्रव्यानुयोग の6年 当 まをら si son jil ngo द्रव्यानगोग इब्यान्यागदस ७१८ ३ ३६१ टा १ ट १स्७०० १७१ १८ रत्ना परि ज मु ४ द्रव्याधिक नय इच्यार्थिक नय के दस भेद ४६२ २ ४२० इच्यत क्र<sup>मा ६</sup>, व्यास इब्यायिक नयक मतान्तर ४६० २ ४१० नवर सतीन और चार भेद

७८५ ४ इद्द् वृष्ट नि म १२६१ द्रव्याच बार्ुग् १३ विशे गा = ११

द्रव्यावत्रयक्त में विज्ञेषसा ८७२ ४ १७६ पुत्र य १ ६सू १६१मी , सर्प द्रव्येन्द्रिय 08 8 Ec श्रध्या २ स १६

तत्वाथ अध्या रस् १७ इन्यद्भियको दो भेद २४११७ द्रव्यों का परिणाम ४२४ ० १४ भागम द्रश्यों काषारस्यरिक्सनयश्वरश्च २ १४ यागम

द्रव्योक्यस्य द्रव्य क्षेत्रकाल् ४२४ २ १२ धायम भाव की अपेद्धा वर्णन

द्रव्या की अर्थीक्या ध्रुप २ १८ माग्रम्

| विषय                             | बोल      | भाग | पृष्ठ | त्रमाख             |
|----------------------------------|----------|-----|-------|--------------------|
| द्रव्यों की सख्या                | ४२५      | ર   | 38    | धारम.              |
| द्रव्यों के गुरा पर्यायों व      | តា  ខុខរ | ? 3 | Ø     | भ्रम्पन            |
| नित्यानित्यता                    |          |     |       |                    |
| द्रव्यों के चार चार गुए          | १ ४२१    | ₹ २ | 8     | द्मागम             |
| द्रव्यों के चार चार पर्या        |          |     |       | झीगम               |
| द्रव्यों में आड पत्त             | ४२१      | 3 2 | છ     | च्यागम्,           |
| द्रव्यों म गुरा पर्यायआर्थ       | दे ४२६   | 3   | Ø     | भागम्              |
| की एकता और अनेव                  |          |     |       |                    |
| . द्रव्यों में गुए। पर्यायों व   |          | } २ | १०    | <u>धायम</u>        |
| चक्तव्यता ध्यवनतब्यता            |          |     |       |                    |
| द्रव्यों में नित्य श्रनित्य      | 858      | 3 3 | Ø     | भागम               |
| भादि आठ पत्त                     |          |     |       |                    |
| द्रव्यों में नित्य श्रनित्य      | ४२।      | ३ २ | 88    | मागम               |
| पत्तकी चीभगी                     |          |     |       |                    |
| द्रव्यो में परस्पर समान          | ता ४२    | ४ २ | ¥     | भागम               |
| और भिन्नता                       |          |     |       |                    |
| इब्यों में सत् असत् पह           | 85       | ४२  | . 8   | व्यागम             |
| हुमपत्रक अ०की ३७ग                |          |     |       |                    |
| द्रीपदी                          |          |     |       | शास १६।तिषपर्ने⊏   |
| द्वार१⊏छोटी गतागत                |          |     |       |                    |
| द्वार वीसपग्दिश विशु<br>चारित के |          |     |       |                    |
| द्वार सप्तइ शरीर के              | 22       | १५  | ३८५   | पन प २१            |
| द्वितीय सप्तरात्रिदिव            | ક્રષ્ટ ા | y 8 | 3 380 | सम १२ दशाद ७,भ श २ |
| नामक नवीं भि <b>नखु</b> र्वा     | हेमा     |     |       | उ ९ सू ६३ टी       |

| श्रा संदिया जैन ॥ थमाला |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

259

विषय बाल भाग पृष्ठ मपारा द्विधा अनन्तकः 85c 6 880 gi rajur. दिमासिकी भित्रखपीडिमा ७६५ ४ २८६ तम १५,दशाद ० भशः विष्यु हैं व १ द्विष्ट दु सज्ञाध्य 10 8 A 8 टा रेड ४सू २०३ द्वीपत्रमारीकटसञ्जाधिपति७३६ ३ ४१६ भग २ उ = स् १६६ द्वेप नि स्रत असत्य ७०० ३ ३७० टा १०स ७४१ पन ११ स् ૧૬૬ ઘથાયા હતા ૪૧૮૧૦૧ हेप भरवया क्रिया २६६ १ उच्चर हा श्व १स ५०, हा kव स् ४१६ मावहस४४ १६१४ हेप उन्धा रह ६ ६८ धा अत्र में हर वह द्वैकियनामकपाँचर्यानिह्नथ्रह २ ३६६ शिरु गार४०४-२४४० ម धनदत्तकी पारिमाधिकी ६१५ ६ =3 ससुर आ। ७२ ना घर १८ युद्धि भी कथा क्षारह गा ६४६ विभा १६ भनपति द्वमात्र की कथा ६१० ६ ५६ धनमार्थवाह की कथा = २१ ४ ४४६ नवपद गा १ सम्बदन्याधिकार सम्यवस्य मानि पर घनुपक्तांवाकीतरहक्याहळ३ ७ १२८ मशस्य स्°००मी पात्रादिवे जीत्रों कोभी जीत रत्तामारणक पुण्यवन्यदीता है? भनाइमारकी क्या ७७६ ४ २०४ मणुन ३ म १ भन्नासार्थनाह और विजयह०० ५ ४३४ <sup>हा भ</sup>र चोर की क्या

1 तरत या व्याख्याला क शति देव होन से अपरेश को अभीकार न करनेवाता जीव।

|                        |        |         | The state of the s |
|------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निपय                   | बोल भा | ग पृष्ठ | <b>भगा</b> ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वर्म                   | ६३ १   | 88      | यो प्रमा २ ला ११, घ प्रधि २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |        |         | रलो २१ २५टी पृ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धर्म कथा               | ७३     | १ ६६    | ब ∙द ३ मू १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 'पर्भ कथा              | ३⊏१    | 385     | द्रा ह उ ३ गू ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धर्मकथा की व्यारया, भे | : १५३  | १ ११२   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | २११    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पर्भेभी व्यागया और व   | सके१⊏  | १ १४    | दराभ १गा १टी ,गण्ड १स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भेद                    |        |         | ७२,मधावि शस्ता ३ टी पृ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धर्म के चार प्रकार     | १६६    | १ १५४   | समङ्ग १४१ मा २६६५ ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| धर्म कतीन भेद          | ৩६     | \$ 48   | टा स्स १८८,हा ३स २९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| धर्म के बाईस विशेषण    | 383    | ६ १४१   | घ श्री रश्तो रण्डी पृद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| धर्भ क नाग्ह विशेषए    | I ⊂∘8  | ४ ३०६   | साना प्रकृष्धर्भभावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| धर्म दस                | ६६२    | ३ ३६१   | তা৭∘∃ হ্যু ৬৫ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धर्मदान                | ७६८    | 3 8A5   | ्य १०व ३ स्०४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| धर्भदेय                | ४२३    | 888     | १ ठा १उ १त् ४०१ भ रा १२४ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भर्मे द्रव्य           | ४२४    | २ ३     | थागम ,उत्त च १६ गा ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भर्मेभ्यान             | 5 ई म  | 138 8   | सम र,टा रच १स् २ ४७,दश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |        |         | व्य भिन्मा ४५दी , भाव ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| धर्मध्यान कीचारमाव     | शक्त ३ | 8 201   | ण ४ भ्यानरतक्षा ६⊏<br>७ठा ४ मू २४७ भश २६७ ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$                     |        |         | E 77 27 A 77 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

धर्मेध्यान के चारळालाबन२२२ १ २०६ अ४८१ स्२४० धर्मध्यान केचार प्रकार २२० १ २०१ व्यव्या गुरस्य धर्मध्यान के चार मेद २२४ १ २०८ हान प्रस्ट १० ८०, यो प्रका ७-१०,व भा रण्लो २०७ २०६

धर्मध्यान के चार लिंग २२१ १ २०५ वा ४६ -४७, मश रहत ।

सु ८०३,त्राप्रहाम ४५ ६०४

| <i>ु</i> श्री संदिया जैन घन्यमाल |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

?5

| बोल भाग पृष्ठ ममाण                        |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ११-४) मे १ इ.६ अट हे अ                    |                                                                             |
|                                           |                                                                             |
| द्ध १ ३७३, शामा व्यक्त १०,मावना,          | गन                                                                          |
|                                           |                                                                             |
| सामाय भाष्या ६ सू ज                       |                                                                             |
| ६६३ ३ ३६३ उत्तमर≃गारण                     |                                                                             |
|                                           |                                                                             |
| १४१ ७ १३३मा                               |                                                                             |
| १०३१७२ सम्प्प                             |                                                                             |
| याह⊏१७ ⊏७ स्यधः                           |                                                                             |
| त्रभूष व १ वर्ष स्वरं स्वरं               |                                                                             |
| दि७६६ ४ ३०१ सूर्व मा १६                   |                                                                             |
| <b>ह</b> या                               |                                                                             |
|                                           |                                                                             |
| द्र्प् प्र <b>१</b> ६४ प्रदश्चरणा ४६० व म | धि '                                                                        |
| श्ला २२५४० पि निया<br>विकास सम्बद्ध       | / 0 E                                                                       |
|                                           |                                                                             |
|                                           |                                                                             |
| १ १३५ ६ २०५ दशव्य निता २२४-३              | k 3                                                                         |
| ४०८ १ ४३८ माचा ३२व रेम २४व                | , vi                                                                        |
| भश १९३ ११ सू ४२                           |                                                                             |
| ५०० ६ ६म्४ अवस्य मेर्टर                   |                                                                             |
| ६०१ ३ ११८ यो सयो                          |                                                                             |
|                                           | प्रह १ उह मा रह र स् (४-६६ स् १ १४६ स्व |

घारणा व्यवहार

३६३ १ ३७६व ध्सू४२१ महास्य दस्रे४०

विषय रोल भाग पृष्ठ मयाण धार्मिकपुरुष के ध्यालायन ३३३ १ ३४३ व ध्व ३००० पुष दोष ३३० १ ३४० धमधि श्ला रशी पृष्ट. र्विनिगा६३१ ५८,⊃लथ २४गा १ ,उल भ २६गा ३२ रैयत या रेवतस्वर १४० र २७१मनुगु १२०गा ८४, म प्रमु ६६३ र्धावन पानी इक्कीस 23 3 6 53 भागासुग्ध १३ ७ व्या ४१० मकार का ४ र रिनिया १६-५१,दश द्य \$ 0 7 W 0 2 - ut •पात गाय प्रश्चे १ ४३८ अध्यास्तरक भ्यान ह्या ३०,०सम १०गा १० 35 5 208 टा ५स र ११ प्रवड्डा ६ गा २ ७१ ध्यान ६०१ ह ११६ या, गया ध्यान क्रीब्याण्या क्रीर २१५१ ११६३ स ८ उ।स ४० हम ४, उसके भेद दरा च १/निया ४८टा ,प्रमुद्रा सार७१मी झाग्रहम ४ भ्यानरातर पृ ५८°, भागम ध्यान के श्राहतालीस भेद ६३३ ३ १९५ वस्तु २० गरा ४व जसू ८०३ ध्यान के श्राहतात्तीसभेद १००२ ७ २६६ बन मु २० म स ४४ ५म ८०३ भ्यानमैतिव्यक्तपद्माहदीप ६०३ ३ १२० २ मा २ ग्लो १०० १६१ नुवयन्धिनी प्रकृतियाँ ⊏०६ ४ ३३७ वर्गभाश्या ५-२ न्त्रसत्ताकः प्रकृतियाँ ः ⊏०६ ४ ३४२ वर्गभाश्या १८ ८ भ्योदया मक्तियाँ १४६ ४ ३७३ क्स साह सा १ ६ **गॅ**न्य ६४१ ४५ तत्वार्थअध्या १ स २. न नगरे र छ: चिद ४६१ २ १०२ उस म १८मा ४१ नम्बि-कुमार वा स्या(इस्तलिसित)

१८६ भी संविया जैन व यमाला

विषय षोल भाग पृष्ठ ममाण ७=० ४ २४६ मावहण ११४१६१, वृ नकुल का दृष्टान्त भाग श्रनजुरोग पर पीटिका नि मा १७२ नस्त्र भहाईस **६५३ ६ २८८ जवल अरू १८३मम २७** नम्ननदस ज्ञान वर्षे र १३० मुह इ १४५ हमा १४१ ह देश नद्य ममाण सबस्सर ४०० १ ४२५ बारव स्मापर , प्रवापर नत्त्र सवत्सर् 800 8 83A ठा ६७ ३सू ४६०, प्ररहा ४०० १ ४२७ । १४२मा ६०१ नन्तर सब्रत्सर नगर धर्म ६६२ ३ ३६१ वा १०३१स ०६० नन्दमणियार की ∓था ⊏२१ ४ ४४४ नाथ १३,तनपदगा ११४ १० नन्दमशियार की कथा १०० ॥ ४६० स- म १३ नन्दिनी पिता थानक ६⊏५ ३ ३३१ उगा॰ म॰६ न दी फल का दृष्टा त हरू में हिंदे ही बार संबंध नन्दीवर्द्धनकुमारकीकथाह १०६ ४३ विध ६ नन्दीपेश की पारिणा ६१४ ६ ≈२ तस्रण भा ७२, झाँव ई मिकी बुद्धि की कथा MEYE नदीस्त्रकाविषय वर्णन २०४१ १७= न नपुसकत्तिम सिद्धः ⊏४६ ५ ११६ वनप १५०

नपुँगत वेद ६८ १ ४६ कम मा १ मा १२ नमस्कारका स्वामीनम ६८३ ७ १०१ क्लि मा १८०१ मे १८६१ स्कारक्वीदैया पूज्य है १ नमस्मारक बल्लादक ६८३ ७ १०० क्लि मा २८ ६ १८३६ निमित्त क्या है १

नमस्यारमहिमायस्थ्यायाहरु ७ १४३

६२७ ई १७३ तास्त्र स् ६०६

नमस्पार पुण्य

| विषय                              | बोल म        |            |      | मवाण                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नगस्कारसूत्र वॅसिद्ध श्रीः        | <b>≨</b> ≃37 | છ          | ೱೱ   | म मगनाबरण टी ,विशे गा.                                                                                                                                           |
| साधु दो ही पद न कहकर              |              |            |      | 301 # 40E                                                                                                                                                        |
| पॉच पद क्यों कहे ?                |              |            |      |                                                                                                                                                                  |
| नगरकार सूत्र में सिद्ध से         | ಕವತಿ         | છ          | ξ= : | म मगलाचरच टी विशे गा                                                                                                                                             |
| पहले अग्डिन्त की नम               |              |            |      | ३२१- ३२२१                                                                                                                                                        |
| स्मार वयीं फिया गया               | ?            |            |      |                                                                                                                                                                  |
| निमराजिप एकत्वभावः                | ग⊏१२         | 8          | ३⊏१  | ওল৹য় ६                                                                                                                                                          |
| नमुक्तार सहिय,पोरिर्स             | १ ७० ४       | 3          | ३७६  | प्रवन्हाक्ष्मा २०१-२०२,                                                                                                                                          |
| आदि दस पश्चनखाण                   |              |            |      | भावहथ ६ति गा ११६७,                                                                                                                                               |
| पाट सहित                          |              |            |      | प्या ध्या ८-११                                                                                                                                                   |
| नव                                | 50           | 8          | 58   | स्ता परि७ सु १                                                                                                                                                   |
| नय                                | 880          | 3          | १७१  |                                                                                                                                                                  |
| नय केदो भेद                       | १७           | 8          | १४   | रत्ना •परि ७सृ १                                                                                                                                                 |
| नय के भेद मभेद                    | 850          | ą          | १७४  |                                                                                                                                                                  |
| नय सात                            | ध६२          | २          | ४११  | भन्न सृ १६२ प्रव हा १२४गा<br>८४७ ८४८, बिरो गा ११८०<br>२२७८ रत्मा परि ७,तरवार्थ<br>भण्या १, प्रातम , रूप र<br>भण्या १ ८ न्यायम भण्या १<br>नय ,नयम नथवि,नयो, भाजाप |
| नयों का विषय                      | प्र६२        | 2          | ४२५  | रत्ना॰परि ७                                                                                                                                                      |
| दो सौ से सात सौ भेद               |              | 5          | ४२६  | प्रबद्धा १२४ गा <b>८४८</b> ही                                                                                                                                    |
| नयों के तीन द्रष्टान्त            |              | <b>\</b> = | ४२७  | भन् स् १८६                                                                                                                                                       |
| नयों के द्मरी अपेदा<br>सात सी भेद | से४६२        | २          | ४२७  |                                                                                                                                                                  |

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाख नरमायुनन्द्र देश कारण १३० १ ६६ टा ४ व ४ म १०१ नरम देशियपम मणधरअब-७७५ ॥ ५० विश्व मा १००८-१० ४ म्पित स्वामी माणकासमा शत

नरक कतीम द्वार ५६० ३ ३३६ वार्तात २०१३ नरक कतुत्वा न। वर्षान ६४१ ६ २१६ वार्यक ४ उ

करनवा्लो पचीस गायाूए

नरम के दु ला का प्रशान १४७ ६ २३६ एव-म ६ व १

षरन बाली२७गायाए सरमावित शहर राष्ट्र

नरङगतिमधन्तर काला ४६० २ ३२६ अत्र १९०० गा १ =१ =० नरङ में नेहना ४६० २ ३१६ बीधति ३ म ==, मा हा

नरम सान

१७८ मान स्थमहार १ ५६० च ६१४ नी प्रति १ पत्रहा १०२-८८ संश १४ च १-८ मशे १ र

१०२ सा १००२ नरको तमतर (पायदे) ५६० २ इत् धी॰ प्रति ३ त्०० धी नरको में संस्थान ५६० २ ३५१ भग० १४३ स्०० १ नरदेव ४२२ १ ४४५ कर ११६० रास्ट १ मग १९७६

नोत्त भाग प्रष्ट ममाण विषय नायविभक्ति भ्रध्ययन के ६४१ ६ २१६ स्व॰म ६ उर दसरेर०की२७गाथाप् नरपतिमत्ति अ-ययनके ६४७ ६ २३६ सप॰ म १ उ १ पहले उ॰की २७ माथाप् ६३३ ३ १७७ नवमा १, टाह्न स्स्रि नगतरग नत्र वाढ शील की ६०८ ३ १७३ सम ८,7 ६७३ स ६६३ नवीनउत्पन्नदेशनाकेमनुष्य११० १ ७६ हा ३ ३ ३ स १५७ लोकवें आने के तीन जारण नाम मे ४ मण्डल श्रोरडन४५६ २ ३०७ यो व्यस्त १, सब , हर, में रहने वाली रायु के भेद नागज्ञपार्वेदसम्बिधिपति७३२ ३ ४१८ म॰स १४८ स् १६६ नाग सबर्ण मङ ७०३ ३ ३७४ स १०३१ स ५१० नाणार की रथा औरप- ६४६ ६ २७५ व-स्रच्या ६६डी त्तिकी बृद्धि पर ४२७ २ २६ मा 🛮 ७० नाम 888 8 688 य ध्य ३ स्४६३ नाम अनन्तक नाम कर्म ७६० ३ ४४१ आराम उ१ निगा९८३ नामक्रमें अशुभ भीमने के 🖘 ३६ ४ ३३ पन्न•प २३ स् २६२ चौदह प्रकार नामकर्म बीग्डसके तथा ५६० ३ ६८ बस सा १ गा २ ३ २७ पन्न • त्तीस मृल भेद प २३ व २ सृ २६३ नामक्रमेत्री१४पिडम्कृति५६०३ ६६ पर-प २३स २६३-२६४, ऋर्म के६५ उत्तरभेद व व्यारया भा० १ मा ३३ ८३ नामक्षर्मतीह३,१०३और५६० ३ ७७ वर्मे॰भा १ मा ११ व्यारया ६७ मकृतिगाँ

मवारा

नाम क्मे कीक्षणमञ्जीवगाँहत् १ ७ १४६ tache Reen bh नामवर्षयच्यायेयारसम्बद्धः ३ ७= म•स⊏यहस्रीकेरी नामयर्भे शुभ और ब्रह्म ४६० ३ ७= व्य•व २३*सू* ३६२ या १४ मकारका अनुभाव नामवर्षशुभानीदहनकार⊏३८ ४ ३३ कनवरशतृरूर स भोगा जाता है नाम ११ भव महापीर के ७७० ४ ३ अन्या बान्यून १ न १ नाम दम मकार का ७१६ ३ ३६५ म्द्रम १३-पाम नग्यों प ध्६० २ ३१४ वी प्रति ३ प्रश्ता १ u २ गा. ९० u २ नाम निक्षेप २०६ १ ८८७ भागाः १६०,श्यायप्रधानाः ६ नाम सत्य हिह्न हे हिह्न था गुजरवेचस १९ग ११ ह थ थारि हेच्या ४१४ १२१ नाम सम्रह माया के ३८५ सम ६२ नाम ॥ नाम 11 PIR 236 6 390 नामानुपूर्वी ७१७ ३ ३६० मातु ११ नामानयाग धर६ २ २६२ विशवा १३०६-१३६२ नामार्घ ७०५ ४ व्ह्ह्यश्रीत साइस्टर नारकी की आगति धह्० २ ३२७ व्यक्त १०२मा १०६१-६३ नारकी के दस प्रशासमय७४७ वे ४२४ व्या उत्तर करक के अन्तर आदिकी अपेता नारकी जीवों का बायुवन्यथ६० २ ३४१ मश ३०३ १ स्टर ६ नारकी जीवों का आडार ४६० २ ३४० मश १४३६ ए०१६ नारकी नीवों का गन्न ४६० २ ३३६ नी प्रति रस ८० नारकी जीवों का वर्ण ४६० २ ३३६ वीपनि ३ स्टब

विषय वील भाग पृष्ठ ममाग्र नारसी जी में सा सस्यान भ्रद्द २ ३३७ वी अति ३ तृ द व नारसी जी में सा सस्यान भ्रद्द २ ३३७ वी अति ३ तृ द व नारसी जी में सा सहनन भ्रद्द २ ३३६ वी अति ३ तृ द व नारसी जी मों सा स्पर्ण भ्रद्द २ ३३६ वी अति ३ तृ द द व नारसी जी मों सा स्पर्ण भ्रद्द २ ३३६ वी अति ३ तृ द द त्र ह १०० नारसी जी मों सी उद्देश भ्रद्द २ ३२६ व्यवस १ द १०० नारसी जी मों मी विग्रहर्गात भ्रद्द २ ३१६ वी अति १ तृ ६०३ नारसी जी मों मी विग्रहर्गात भ्रद्द २ ३१६ वी अति १ तृ ६०३

नारकीजीनों केशवृधिहान४६० २ ३२३ ना प्रति स्तृष्ट प्रवृश्च १००४ नारकीजीनों केशवृधिहान४६० २ ३२३ ना प्रति स्तृष्ट प्रवृश्च १००४

गा १६४ १.६, अन्नितः 
नारकी तीयों के वेदनाद्स ७४० ३ ४०५ छ १००३ सू ४६३
नारकी जीयों में उपयोग ४६० २ ३३७ च शति र सृष्टः
नारकी जीया में ज्ञान ४६० २ ३३७ च शति र सृष्टः
नारकी जीयों महसस्थानों ४६० २ ३४० भ छ १०० ४ स् ४९०
का अनुभन

नाररी जीवार्म हिष्ट भ६० २ ३३७ बाजित सुद्धः
नाररी जीवों में पिरचारणा भ६० २ ३३६ वन १४
नारकी नीर्म में गुम्म भ६० २ ३३७ बीजित सुद्धः
नारकी जीवों में योग भ६० २ ३३७ बीजित सुद्धः
नारकी जीवों में लेरया भ६० २ ३३६ वन वज स्मर्थः
नारकी जीवें में लेरया भ६० २ ३३६ वन वज स्मर्थः
नारकी जीवें में समुद्द्यात भ६० २ ३३६ वन वज सम्बर्धः
नारकी जीवें में समुद्द्यात भ६० २ ३३६ वन वज सम्बर्धः
नारकी जीवें में समुद्द्यात भ६० २ ३३६ वन वज सम्बर्धः
नारकी

| ક્રી | भेडिया | 41 | П | थमाला |
|------|--------|----|---|-------|
|------|--------|----|---|-------|

निशक्तिदर्शनाचार ४६६३ ७

विभोग साम अञ्चलीय के 195 व

१ निकासना करण ५६२ ३ ६५

वोल भाग प्रष्ट

500 2 Bo

निकाचित्रज्ञीव्यारणा,भेद्रव्यव १ व्यक्ष्य व उत्तर्यः । निज्ञित्वनदोप(प्रदर्शोपणाहरू ३ व्यक्ष व्यवस्थार १८ विति

ममाण काव अस २०३ टा ६३३

स प्रदेशसम्बद्धाः वर्गा ३८

करत शो ईल असमा उटवा ३३

गा ५०० प श्रांघ ३४ली २२

ष्ट्र ४९ पया १३मा २६

इटमाना २

हेश्र १ इह् अध्यात्री

२०६ १ १८६ मा मृ १४० "याया मध्या ६

men Girmanetanna

939

विषय

नाराच संहतन

का तीसरा दोप)

निचिप्त चर्य

निक्षेप चार

| ापश्च लाग अगुवाग क                                                   | 404 | * | 400 | 140 41 1644 16-1           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------|
| निगमा                                                                | ३ॢ० | ۶ | 035 | रागवरि हे सूक्ष            |
| नियोद                                                                |     | - | =   | आंधरा                      |
| निगाद पा वर्णन                                                       | ९३४ | 2 | 38  | <b>माग</b> म               |
| निगोद र दो भेद                                                       | ४२४ | э | 3 8 | श्चागम्                    |
| २ निग्रह दोष                                                         | ७२२ | ą | ८१० | हा १०३ हे स्पष्ट           |
| १ निग्रह स्थान बाईंस                                                 | १२३ | Ę | १६२ | प्रसी ब्रा १सृ १ र स्यायपः |
|                                                                      |     |   |     | न्यायस भध्या ६ मा <b>२</b> |
| िस्य अनिस्ययन की<br>चीमगी छ: द्रव्यों में                            | ४२४ | 7 | ११  | आपम                        |
| नित्य दोप                                                            | ७२३ | ą | ४१२ | द्रा ४० व इस् ०४३          |
| १ पर्में तो अपन्तना उदीरणा थादि सभी वर्णों क अयोग्य एवं अवस्यवद्य    |     |   |     |                            |
| यनान वाला जाव का बीर्य किशेष निकायनाव्यक्ष क लासा है। र वल जाजि मादि |     |   |     |                            |
| में इसरे को पराजित करना। १ अपने पद्म की सिद्धिन कर सकने क कारण यापी  |     |   |     |                            |
| या प्रतिप्रादी की द्वार हा जाना ।                                    |     |   |     |                            |

|                         |             |   |      | -                                                    |
|-------------------------|-------------|---|------|------------------------------------------------------|
| निपय                    | बाल भ       | ग | gg   | <b>भगाया</b>                                         |
| नित्यानिन्यता छ,द्रव्या | मध२४        | ર | ૭    | श्रागम                                               |
| निदान कर्त्ता           | 888         | ર | 8=   | ा ५७ ३ए <sub>४</sub> २६,षृ (जी)उ ६                   |
| निदान (नियाएग) नौ       | દ્દષ્ઠ      | 3 | २१५  | दशा द १०                                             |
| निदान श्रच्य            | १०४         | १ | જ્ય  | टा रेड रेसू १८२ सम ३,ध                               |
|                         |             |   |      | भ्रधि ३००१ ७६                                        |
| निद्रा                  | 388         | ? | 883  | रर्भभा १या १९ १२ पत्र प २३                           |
| निद्रा के पॉच भेद       | ३१६         | 8 | १८४३ | मि सा १ सा १ १ १ १, पन प २३                          |
| निद्रानिद्रा            | 338         | 8 | 88ई  | कर्मभा १गा ११ १२,पन प २३                             |
| निद्रा भगाद             | 939         | ₹ | २७४  | य ६उ ३स् ४०४ घ घवि २                                 |
|                         |             |   |      | <sup>ब</sup> ो ३० छ ⊏१ पचा १गा २३टी                  |
| निद्रा से जागने पेथकार  | ग्र४२०      | 8 | 888  | श रब र धे ४३६                                        |
| निधत्तरीव्याग्याऔर      | भेद२५१      | 8 | २३६  | धारत संतर्द                                          |
| १ नियत्ति परण           | 788         | ą | ¥3   | रम्म गा २                                            |
| निधि के पाच मकार        | 800         | 8 | ४३३  | दा १व ३स् ४४=                                        |
| निन्दा पर कथा           | 304         | 3 | २=   | भाग इ.स. ४ लिया १२४२                                 |
| निमन्त्रणा समाचारी      | ६६४         | 3 | २५०  | भ स २५व ७सू ८०१,ठा १०                                |
|                         |             |   |      | स् ३४६,प्रयद्या १०१ता ५६०                            |
| निमिच                   | 808         | 8 | ४३१  | उत्त व्य ३६मा २५२,प्रन द्वा ७३                       |
| निमित्त कथन             | 8°त         | < | ४३२  | उत्त च १५मा (४,प्रवहा ७३                             |
| निमित्त कारण            | ३५          | 8 | २३   | विश गा २०६०                                          |
| निमित्त देश             | <b>=</b> ६६ | Ą | १६४  | प्रवद्वा * ७गा ५६७,घ भ्रधि ३                         |
|                         |             | _ |      | श्ला ३२ष्ट ४०,पि निगा४०८,<br>पि निगा ४८ पद्म १३गा १८ |

१ जियम कम उद्घाना और ध्यवर्तना करण क सिवाय जेव करणों के भयोग्य हा जाय एमा नीप मानीय विगय ।

| १६४ | श्री संडिया जेन धन्य |
|-----|----------------------|
|     |                      |

विषय योल भाग पृष्ठ नवास ८४७ ४ ७६ कमें भा नगा र नियहिबाद्दर गुणस्थान नियत वादी तर्ह ३ ६८ धटवर्धर व २७६ १ अध्य बागम नारण सम्मतिमा k

नियति कारा है सा ४३ নিয়ম ६०१ ३ ११५ या राया

नियम चीदह आयक्त में =३१ ५ २३ विक्ता प्रमधि ११ना १४५ ०६ नियाणा नौ ६४४ ३ २१५ दशाद १०

B- प्र १ प्रकेष उत्तम रेश मा १४, वर निरञ्जरूपना

निर्याविकास्त्र मेदस ३८४ १ ४०० श्रध्ययमों का विषय वर्शन

निरयादिक्षा मूत्र ने इस ७७७ ४ २३० विर

अभ्वयनों का निषय नर्शन निरयाविक्यास्त्रनभवर्गश्चिष्ठ १ ३८८ विर निरवावलिका स्वाम पाँच ३ ८४ १ ४००

षगाँ वे ५२ अध्ययन 3.

निभपत्रम श्राय

निरुपक्रम उर्ध

निर्प्रन्थ

निर्धे थ पांच

निर्प्रन्थ श्रमण

२७ १ १६ विश्व सुरन्त्री निर्धे थ के पाच मेद

निर्ध्र यमप्रचन परस्थायाहरू ७ १५५

इंदि १ ३८१ या श्री ४४१ महारा ३६ इंड० १ इद्धा विश्वश्रेष्रप्रमणरम

366 6 308 | 264 060

३७२ १ ३८७ म ब्राह्भ मा ५३१

श ३०३१० सु ६०६

द्वा ७३ मा ६४५

निर

१ ३८ सरवाश धापा १ मू ५३, M

प्रमाण

सश्य उद्गादिकः उत्तस ३००१ ८,३०,उद्गास

चील भाग प्रष्ट

निर्जरा,नेदना नैरियकों में ४६० २ ३३६

305 5 6138

विषय

निर्जग

निर्जरा के बारह भेट १७६ ३ १६.२०.प्रय डा हंगा २७०-निर्मरा क बारह भेद ४७८ २ ८६ निर्जरातकार वारह भेट ६३३ ३ १८४ ना साम् १६-२० भग २६ ਰ ७ 편 = 0 3 취 = 0 ¥ निर्जरा भावता ज्ञाभा १ प्रह ६ भारता, ज्ञान **⊏**ξ ⇒ ४ ३६६. ತಿದ€ भन हा है ज गा है जन, तत्वाय भध्या ६ स ७ निर्मितवादी ग्रह ३ म ६०७ 83 E 93E निर्याण मार्भपाँच वा ६व ३स ४ १ 345 \$ 025 निर्दिकुनिक्(णिब्वियने) ३५५ हा भ्ड १ म ३६६ निर्विचिकित्सदर्शनाचार ५६८ पन्न प भू ३०,उस द्ध २⊏गा ३९, प्रर्भा व्यूच्च ४, निनिशमान कल्पस्थिति ८४३ २ ४६ हा हेउ ४ स २०६,डा ६उ हे निर्दिष्टशयिकरच्यस्थिति८४३ २ स् ६२०, पृ (जा ) ३ ६ निर्दे चिद्रव्येन्द्रिय तत्रार्थे द्यान्या व्याप्त १७ निर्वेद ध व्यक्ति । स्वा २२ मी पृष्ठ 223 282 निर्वेदाी कथा के भेद 440 8 884 ठा र इ २ स ३८३ निल्लाउए। सम्देशभीदान ८६० ५ १४६ उपाध । स भ्य स द इ ४ स् १३० सारदश ६५८०८ निवृत्ति १ देव निष्टत्ति पर यथा द्रावट भ ४ ति गा ५२४२ \$ \$ 30€ प्रवास या २०१ २०२, निवित्रगद्द पद्म स्वाराया ७०५ ३ ३८१ धाव हम दिनेगा १६६७३ **८६१ पंचा श्वा ५ ११** 

आ सेटिया जैन य प्रमाणा 288

विषय

निशीथसूत्रकातिषयार्खात्र≈०५ १ १८३ <sup>तितीय</sup> 3६ १ अधु विचागा १k= द्रवर मध्या = तिशय निश्चय और व्याहार तय १६२ २ ४१६ वायत्र मन्दा १,त्रवत मन्दा ५ निश्रय और व्याहारसे ७६४ ४ २८० भागम

नि-िया,पर्य • में नौआगारहरूह ३ १७४ भारतम १९ ८०४,प्रदेश ४

त्रमाण

यान भाग पृष्ठ

श्रावण के वारह भाव जत निथय नय के दो भेड । ५६२ ३ ४२ ० र ता परिष्णु व चायप्र क्रम्या ६ १० र € इस भा ग्या १६ प्रवृद्धा ९४६ निश्चय सम्यवत्व

गिपना के पाँच भेट ३ ३७० अन्त्३६०<sup>०) ता स्तु</sup>र निपाद स्वर

१४८० २ २७१भनुत् १००मा २४ ग भर्द् ६१३ ४७३ ३ ७६ भग५ ३८म् ४० मी १ तिपेश ठा६७३म् ६३०<sup>२</sup>ी

निष्मात्तित त्र्यांनाचार ४६६ ३ ७ वनपश्त रणवत्तम =गारः ४०५१ ४४६० उनच ५गा०६८पर झार्थ ? निष्कपता त्रह ई ८४८ था ३०३ ध्रेय का निष्क्रमण सख ६६३ ३ ३६२ उत्तम त्या १४-१८ निसर्गर्शच

निसीहिया(नैपेधिकी) ६६४ ३ २५० भश १४३ प्रू १,71 १० त रेसू ७४६,उत म ^६गा समाचारी ७ अवद्या १०१मा ७६० निहर आउवा (शिवभृति ५६१ २ ३६६ विशेषा २८४ -२६०६) द्याच उरे सु ६८७ अथवा घोटिक)

निह्नय चीया (अध्विमा) ५६१ २ ३५८ शिक्षा रर-८-२४२१

१ पल भीग क लिए हान वाली कम पुत्रचों की राजा विशव । २ स्थावसादि

निह्न द्वटा (रोहगुप्त) ४६१ २ ३७१ क्ति मा २४६१ २६०८

जीवों पर दयाभाव न रखना तथा दिना उपयोग गमनादि क्रिया करना !

विषय बोल भाग प्रष्ट ममाण निह्नयतीसरा(श्रव्यक्तदृष्टि)५६१ २ ३५६ विदोगा २३/६ २,८८ निद्दव दसरा(तिप्यग्रप्त) ४६१ २ ३५३ क्रिके परवेर व ४४ निह्नय पहला (जवाली या ६६१ २ ३४२ तिरों गा≺३०६~ ३३०,म श १३ १ अश ६७ ३३ मार बहुरत) हम १५३१ निह्नच पाँचवाँ(आर्यगम) ५६१ २ ३६६ बिशे सा २४५४ २४६० े निह्नय सात प्रदेश च इंधर विशे ४३०० २६२० ठा ध्रमू ६८७,म ७ १० १,मश्रह ३३,बाव ह ब १गा ७७८ ७८८ निद्दवसातवा गोष्ठामाहिल५६१ २ ३८४ विशे सा २६०६-२६४६ नील लेण्या उल ब १४ यम भा ४गा १३ ४७१ २ ७३ नैगमनय और उसके दो ५६२ २ ४१० रत्ना परि अपू ४, तस्ताध मध्या तथा तीन भेट १ ज्यावय क्रम्या ६ इ.च स क्रम्या ६ नीप्रणिक नी ६४० ३ २१३ सहबर्स- १० नैरियकचारवोलॉसेमनुष्य१४० १ १०३ वा ४३ १ ४४ लोफ में छाने में असमर्थ है

नैकक्त भाव प्रमाण नाम ७१६ ३ ४०१ नैपश्चिक य १३ भा ३६६ ३५७ १ ३७२ नेंपेथिकी(निसीहिया) ६६४ ३ २५० न स ४३०५८० १७७ समाचारी उ रेष ७४६,उस स २६गा २-७,प्रव द्वा १०१मा ७°० नैसगिक सम्यवस्व ठा २३ १स् ७०,पन्न प १स् ३७, तत्त्वाय झध्या १ स ३ नैसर्प निधि इ २२० सस्य मध्य

284

१२⊏०

ठा ग्ड १सू ६०,डा ६४ रस्

४१६, मात्रहम ४५ ६१३

नेस्रष्टिकी(नेसरिथया)

क्रिया

239

विषय नोल भाग पृष्ठ प्रमाण विश्वास २७०८ २७१० नोउत्सविणीअपस्मिष्णी ४३१ २ ३८ क्तिं या ३५०८-२७**१०** नोड सिवणी धवसर्विणी ४३१ २ ३६ षालबेक्षेत्रजीबपेचाश्रमाग

नारपायगोहनीय २६ १ २१ बन मा १गा १०

नोक्तपाय वेटनीय जी ६३५ ३ २०३ अटड ३५० ॰

७१६ इ ३६५ धनुस् १३ नोगीण नाम नी अनुद्धि माम आर्थ ६५३ ३ २१६ पनप १स रेज

नौद्यागार निव्विगईपद्य ६२६ ३ १७४ व्यवहम १०८४ प्रविद्या नखाण र

नी आधार्यों ने नाम(नल ६५१ ३ २१६ सम १६८ दव,वासुदेवीं क पूर्वभवके)

शासा में तीर्थहरगीयवाँधा

नौ आपु परिस्ताम ६३६ ३ २०४ वा स्ट सा १०६

नौकाज्यरस

नीगराभगवान्यहावीरके ६२५ ३ १७१ टाइउ स ६= नी नारद नी निमित्त स्वम रे

नौ नियासा (निदान) ६४४ ३ २१५ दरावा १० नौ नेपूष्टिक

नौ परिग्रह

नौ पाप भृत

नीबात्मानभ०महाबीरनेद्२४ ३ १६३ वाटवरस्टि

६३६ ३ २०७ मागु १२६मा ६३ १२६

नौ कोटि भिन्ना की ६३१ ३ १७६ सब्स = १, माना म " उ ध ह्मूक वे कहह सम उस र प्रतिह

६३८ ३ २०६ भिगा १७०३ €83 \$ 783 EE33€ coe

नी नोकपाय वेदनीय ६३५ ३ २, इ त. उ ३ स ००० **६८० ३ २११** बावहम ६४८२४

द्ध्ये ३ २८४ या व भार्षण

ठा ६७ ३स् ४२४,चन्द्रज्ञा १२, उत्त घ २६गा १४

विषय बोल भाग प्रष्ट ममाण नी पुण्य ६२७ ३ १७२ ठा व्य श्राप्त नी प्रकारकी उसति हर्वे ६ १७० बाबाध्रव्य वर नौ प्रतिवासदेव ६४८ ३ २१८ सम १४८, प्रव द्वा २११गा १२१३ आव ह म १पृ १६६ नी रलदेव ६४६ ३ २१७ सम १६≈ प्राद्वा २०६गा १०११ मारहम १८ ११६ नारलहेरांरपूर्वभवरेनाम६४६ ३ २१= मन १६= नौ पातमन पर्ययशान के ६२६ ३ १७२ नस् १७ तिए भारत्यक है नौ प्रस्मचर्य ग्राप्ति ६२ = ३१७३ य - उरम् ६८१ सम ६ नी भद काल के ६३४ ३ २०३ सिरोगा २०२० नी भेड ज्ञाता के ६४१ २ २१२ भारा न १ मरह ॥ त्या नौमहानिधियाचकवर्तीकी६५४ ३ २२० ८० ८३१ मु६७३ नौ लौफान्तिक दम हिष्ठ ३ २१७ सह उ३ मू६८४ नी वासदय ६४७ ३ २१७ मावहम भा ४० १ १६६, प्रविद्वा २१०मा १२९३ मीबासुदेवाकेपूर्वभवकेनाम६५० ३ २१≈ <sup>सम १६८</sup> नौ विगय ६३० ३ १७५ शब्द रेस्६७४, भारह भ हैगा१६०१ मा नीस्थानरोगउत्पन्न होने ४६३७ ३ २०५ यन्ड रेस् ६५० नी स्थान सभीगी की ६३२ ३ १७६ अध्व स्थान विसभोगी दरने के न्यग्रोध परिमडल सस्यान ४६८ २ ६८ ठा ६म ८६६,वर्म मा १गा ४० न्यायदर्शन प्रह७ २ १३३

न्युन तीर्थवाले पर्वेद्ध ४३३ २ ४०

## q

विषय बोल भाग प्रष्ठ मधारा ६८६ ३ ३५३ द व परण्या दस किन ६ कते हैं साहता देन दे देशा इत पच कल्या एक वच परमेछी २७४ १ २५० मसंगनापत पचम स्वर प्र80 च २७१ मान् १२७, टाण्यु ११३ पचमासिकी भिवलुपिदमा ७६५ ४ २८६ सम १० म स २३ १ स्ता ६० पचास्तिकाय २७६ ८ २५३ उत्तम भ्यापना रेत् १४३ पचेन्द्रियजीवा या समारभ२६८ १ २८५ अध्व गू ४२६४३० न परन से पाँउ सयम

पचेन्द्रियत्री गोंक आरम से २६७ १ २८४ ठर २म् ४२। पाँच परारका व्यक्तयम

पत्ताभास के सातभद ५४६ २ २६१ स्नार्गाट(स्३८ ४६

पत्ती चार २७२ १ २५१ सरद४म्३६० परपनभेददर्शनविनयपे १०१० ७ २७७ उ४ए००

पचास भेद मायश्चित्तरे १००४ ७ २७१ मशरध्य जन्द ग्रा १० वरेस् ७३३ व्यम् २० पचीस क्रिया ६८० ई ३६८ स और ६० श प्त ४३६ तस

व १ र भागह म वप्ट ६११ पचीसनाथा स्यगढांगस्त्रहप्टर् ६ २१६ सूब मध्य २ केपॉचवेंअ॰कदसर्त्र कि

पचीस गुण जपाध्याय के ६३० ६ ३१५ प्रवद्वा ६६ ६०मा ६६०-५६६, ध अधि ३१को ४०४ १३०

पचीस प्रतिरोग्वना **६३६ ६ ३१८ उत्तम २६गा २४ र**७ पचीसमावनाएं पाँच महा ६३८ ६ २१७ सम २४ बाबा ३२ चु १म मत की दश्री उन्ह सावहस पृष्ट

६६८,मबद्धा ७२मा ६३६ ६४ , ब मधि ३१लो ४६टो ८,१२६

त्रिपय बोल भाग प्रष्ट ममा ख पचरवाणा केटस ममार ७०४ ३ ३७५ ८ १० गुण्यः, महा ५३ र पचरताण में छाउ तरह ५८६ ३ ४२ भावहम विमा १४७८, षा सपेन (चिह्न) अर द्वा ४ गा ३०० पट की कथा औत्पत्तिकी ६४६ ६ २६२ वष् असा कटी चृद्धि पर पहिमाग्यारहश्रावदाकी ७७४ ४ १८ दगद सम १९ पहिमा नाग्ह भित्रसु की ७६५ ४ २८५ नम १२ दणा द ७,भ ग २३ १ पहितेहणापचीस ६३६ ६ २१८ उन ध २६ गा २४ २७ पहचपित्वएग्रा निवित्रगई६२६ ३ १७४ मावह मध्य ८१८ ५४ प्रवद्या ४ पश्चमवामा का आगार शाः ७५ पहमापहम ने चीदहद्वार ८४२ ४ ३८ नग १८३ १ स् १ १६ पितिकी क्यार्थीत्व- ६४६ ६ २५६ नग्रन्था ६३ डी चिक्रीद्विषद् पर ८७६ ५ ३८३ सम १०, प्रदा १६७गा १००६ पण्डित गर्ण पण्डित बीयीन्तराय हिन्द १ ४११ क्या भा १मा ४२,पप्र प ? १ २६४ १ २४६ ना घ⊂स्∢६ १पण्य उस्तु चार पतगवीयिका गोचरी ४४६ २ ५१ अ स्तर्भकतम ३० गा ९६ प्रव द्वा ६७गा ७४४, घ श्चिमो श्रीपृरेष पति की वधा श्रीत्पत्तिकीह्यह ६ २६६ नम् १० मा ६० मी वृद्धि पर

पदिविषाँ सात ५१३ २ २३६ छा त्व सह १५०० ही पद् श्रुत ६०१ ६ ४ कम भा १ गा ३

१ क्यायक वेपन का वस्तु ।

निषय बोठ भाग पृष्ठ ममाशा पद समाम श्रुत €०१६ ४ वर्ष मा १गा ७ पदस्य धर्मभ्यान २२४ १ २०८ शन वक्.३८,यो प्रशास, र all 5 mi senetat पदानुसारिगी लब्धि ६४४ ६ २६६ प्रव ह्या १७० मा १४६४ पदार्थकी सीन अवस्था ६४ १ ४४ दश्वार्थ अध्या ४ सृ २६ पद्म सारया ४७१ २ ७४ वन बा १४ वस भा पगा १३ पद्मापती ८७५ ५ ३६६ मारह गा १३११ पच ने आड गुण ४४० च २७५मन् स १००० ११ मा ००११३ पन्द्रह अग मास के ⊏५० ५ १२१ पथवगा १६६ १<sub>५३</sub> पन्द्रह कर्म भूगि द्धार प्रश्चित्रवापन्मगण्डदार्वा पन्द्रह पर्भादान द्ध**ु ११४ उपय १ग्**० मग≕उ ⊧ स्रिरे मावहश्रद्धः = पन्द्रद गाथा अनाथताकी ८६४ ४ १३० व्य स्टब्स्स पन्द्रहमाथा पूज्यतामदर्शक≃५३ ५ १२७ दस बटउ ३ पन्द्रहाराणदीत्ता देनवाले मे⊏धृश्य १२८ थ मधि श्रता ८० ८४९७ पन्द्रह नामतिथियों के ८५७ ५ १४२ वट्या १० प्राप्ता १४ पदिइषरमाधार्मिक ⊏५६ ५ १४३ नम १६ पन्द्रहमकार के सिद्ध ≔४६ ४ ११७ काय असूज पन्द्रह भेद वंधननामक्षकें क्षेत्रध्य ध १४० कममा १गा १०, इन्म गा १न पन्द्रह योग ⊏प्रथ् प् १३८ वजन १६८ २०२ मश २१३.१ पन्द्रहरू त्राण विनीत के ८५२ ५ १२५ व्याम ११वा १०-१३ पद्मवणा मूत्र केंद्धत्तीसपदों७७७ ४ २२१ पद्म १ ३६ का ससिप्त विषय वर्णन परदेशी राजा की कया ७७७ ४ २१६ त परदेशी राजाकेच पश्च ६६६ २ १०७ सम् ६३ ००

সমাগ विषय बोल भाग प्रष्ठ उपाच १सु ७, मार इ भ परपापढी मशसा २⊏५ १ २६५ | **२**८५ १ २६५ ६ष्ट ८१० परपापदी सम्तन परमाग्र ६१३ ठा १ सू ४ ध **७३ १ ५३** ठा ३३ ० स् १६४ परमाख १२५१६० परमाया १६ परमारमा परमाधार्मिक देव पन्द्रह ४६० २ ३२४ मन हा १८०मा १०८६ परमाधार्मिक पन्द्रह = = ४६ ५ १४३ सम १४ परमाविधिज्ञानी क्या चरम ६८३ ७ १०३ भग०३० स् २६१ शरीरी हाते है ? परमेष्टी पॉच રહ્યુટ ર રધર भ मगलाचरण ८३ १ ६१ शनुस् १४४ परम्परागम परलोक केविषयमेंगराधर७७५ ४ ५६ शिश या १६४६-१६७१ **मैतार्यस्वामीकाशकासमाधान** परलोक्तनास्तित्ववादी ४६१३ ६४ अन्तरस्र०० परलोक भय मंड्ड र र्ह्⊏ बाल्ड हेर्स । प्रहास ल परविस्पयोत्पादन ४०२ १ ४३० उत्त म ३६गा २६१,प्रव हा ५१ पर सामान्य भृह १ ४१ रत्ना परि प सू 1 × 1 ६ परार्थानुवान ३७६ १ ३६६ रत्नापरि ३म २३ पराधीनुमान के वाँच अङ्ग ३८० १ ३६६ स्त्वाविर, न्यायदा प्रका ३ परावर्तमान मक्कवियाँ ८०६ ४ ३५१ वमसार्गा १-1६ परिकर्मीपचात हिंद हे राज्य वा १०३ हेत् ७३८ परिम्चना मायश्चिम २४५म्ब१ २२४ स न्दरम् २६३ परिक्रम सरयान **७२१ ३ ४**०४ धरान्य से परण परिग्रह ठा २उ ३ सू ६४ ३६ १ ३६

35 € 638 परिग्रद के तीस नाम ६५८६३० अल बास्तहार ॥ परिग्रहत्यागपर ११माथा ६६४ ७ १८१

परिग्रह परिपासा जन ३०० १ २६० मानह म ६ १ वर १, स भन

परिग्रह्माभ्यन्तरभे१४भेद=४० ५ ३३ एउ१ म<sup>=</sup>३९

चोल भाग प्रष्ठ मगाण

६८° ३ ४६६ सार ध्रम व्यः ४

्रिश्च १ १०६ धानद्रनाहिर∉ संबद्धा ३४८

१४३ मित्र ४१

1985 ई ई<u>च</u>ि डा १०सी पर ३ मन तड ≡

परिग्रह नौ

विषय

परिग्रह का स्वरूप

परिग्रह सना

से उपस होती है

°८६, ज्या श १मु६ घ श्री र में हुई ७ परिग्रहपरिमाण जन के ३०५ १ ३०० वया अवसूछ, मानह म ६५ = ४ च मधि २२लो ४७१ ३०३ पाँच श्रतिचार परिग्रह परिमाण जन ७६४ ४ ३८३ भागन निश्चय और व्यवहार स परिप्रह निरमण कप पॉचवें ३०१ १ ३२६ का उद्य ४४६६० प्राज्ञा ५२ महाब्रत की पाप भावनाए मा ६४० सम २४ माचा तु रवृहेस २ ॥ सृष्ण ६ छ व्यक्ति ३२गो ४४ग छ १२४ परिग्रह सङ्गा

परिग्रह सज्ञा चार कारणों १४६ १ १०६ व ४३ ४ स ३४३, प्रवा

परिचारणानाम्बीजीपापेंध६० २ ३३६ व्यवस्तु १५० परिचारणा पाँच दवाँ की३६८ १ ४०० काप ३०८ स्तू ४०५० १ परिज्ञा पाँच ३६२ १ ३७५ डा ध्व सु४२० परिहानिणियामार ५१७ २ २८७ मानह म ६५८५३ प्रव हा ४

९ वन्तु स्वस्य का झान करना और गानपूनक तस ह्यारना।

भ्रा जन सिद्धान्त याच समह, आठना माग

विषय बोल भाग प्रष्ट ममाण टा ४उ ४ सु ३६४ न सू २६ परिएामिया बुद्धि २०१ १ १६० नम् २७गा ७१-७४,याव ह परिणामिया (पारिणामि ६१४ ६ ७३ की)बुद्धि के इनकीस द्रष्टान्त नि गा ६४८ ६११,निर म १ उत्तच १गा ३२ी (क्या) परिच ससारी डा २३ २म ७६,शातुर गा ४ रे. ८१६ परिमदल सस्थान ४६६ २ ६६ भश २६३ ३स् ७२४,पन प १ परिमाणसरया ने दो भेद ६१६ ३ १४२ मत स १४६ परिमित्त विण्डवातिक ३५५ १ ३७० हा १व १स ३६६ १ परिवर्तना ३८१ १ ३६८ सध्वरस्य परिपतिंत दोप(गर्वेष्गी ८६५ ५ १६३ प्रवहा ६०गा ६ ६ ध मधि र °लो २२ नी पृ ३८ पिं निग पणा का एक दाप) ६ ३ पि नि सा ४ पचा १३मा १ परिपद्द नाईम **६२० ६ १६० सम २२,उत्त झ २** पत झा म ६ वा६८६ सत्यार्भ मध्याद परिहरण दोप १३० व्रेड २ ४०७ व्र १०७३ हे ५५७ परिहरणा पर कथा 308 3 58 श्रावद्य प्रतिशा १२४२ परिहरणोपधात ६६८ ३ २५५ टा १० ड १ स ७३⊏ परिहार विशुद्धि चारित ३१५ १ ३१८ टा ६८ रस ४२८, भा म १४४,श्रि गा १२७० १५७६ परिहार विशुद्धि चारित ६०५ ६ १६ पत्र १ १सू ३७ टी के वीस द्वार परुप वचन ४४६ २ ६२ टा हें उ हैता ४२७ प्रवद्धा ५३४ गा १३२१ वृ (जी.) उ६ परोज्ञज्ञान नस्य अ रह १ स्पन १२ १ ११ १ मीया हुमा श्रान विस्मृत न हो इनम लिए उस फेरना।

| गवा |
|-----|
|     |

₹0 €

विषय

पण्योपम

घोल भाग पृष्ठ नपाण परोच्न झान के दो भेड ६३ १ ४१ मुर्ड प्रमुख्य प्रमुख्य हर राज ३१२ ॥ श दह २ स् ३१६, क्मभावमाथ नगुव परीक्त ममाण मे पॉचशन्द ३७६ १ ३६५ रत्ना वरि ३ ४ पर्येहा(निषद्याका भेद) ३४८ १ ३७२ अ ६सु ३६ ६मी मा ६सु४०० पयोगर टा२उ२ स्पर पर्याप्त छ 800 c co8 पन्न प १स् १२२ी , म श र उ १ स् १३० प्रवद्धा ५३२गा १३१७० १३१= क्य मा १ गा ४६ पर्याप्तियां दे पूर्ण होने वाक्र मध्य २ ७६ १३१ द्विहर, किर १ कुर १ मन पर्याच ४७ १ २८ उत्तम र्= गा € पर्याय, पर्यायसमासश्रुत ६०१ ६ ३ कर्मभा ९ मा अ मादि भुत ज्ञान वे वीस भेद पर्याय श्रा ६०१ ६ ३ वसमा १ मा ७ पर्याय समास श्रुत ६०१६३ क्स भा १ गा ७

पर्यापाधिक नय १७ र १४ श्रत्वा परि जस् ४ पर्यागाधिक नयके छ भेद्र ६२ २ ४२१ भागम , इब्य स भाष्या ॥ पर्युवासनाके परम्परा परन्छ०८ ३ ३८३ 31 32 3 H 36 पर्यसना वल्प ६६२ ३ २४१ पवा १ ज्या रेट ४० पर्वे छ भागिक विधि वाले ४३४ २ ४१ टा ६३ २स् ६२४,च द प्रा १९ पर्वे छ न्यूनतिथि वाले ४३३ २ ४० छ उउ स् १२४ चन्द्र ग्रा१२ उत्त म २६गा १४ पर्व नीन ४६६ २ ६६

> 32 8 २२

दराभ ४ सू. १

ठा २व ४ सू ६ ६

বিশ্বয बोन भाग प्रष्ट भगाण पल्योपम की ब्यारया १०८ १ ७४ धनुस् १३८-१४०, प्रवद्वा र्भार उसके भेट १४८वा १०१८ १०२६ पथानुपूर्वी ११६ १ ८४ धनु मृह्द्रह पांच अद्वापरार्थानुमान रे ३८० १ ३६६ स्टनापरि ३ न्यावदी प्रना ३ पाँच श्रणुत्रत ३०० १ २८८ मावहम ५१८१५म ६स रेट्र,उशाय १स् ६,प मधि रश्तो २३-२६ प्रथ ⁴७ पाँच अतिचार अचीयीण ३०३ ८ २६६व्या म १म ० माव इ ४ ८२१, घ मधि १ ला ४५७ १०० जेत क पौँचअनिचार अधितिसबि ३१० १ ३१३ व्याध भा ७, प्रावह घ ६ भाग जत क 9526 पाँच श्रतिचार अनर्थटड ३०८ १ ३०७ उपा श भा ० प्रश द्वा ६गा विरमण चत के <= शापहच ६पृद्दाः ६ पाँच अतिचार अपश्चिम ३१३ १ ३१४ उपा म १स् ० व मधि शती मारणान्तिकी मलेखना के \$ £ \$ > 3 . प्रॉच अतिचार अहिंसाखा ३०१ १ २६० उपाम भा ए मारि रण्डी ⊐त के ४२५१००,मार हम ६५८१८ पौंचमतिचार उपभोगपरि ३०७ २ ३०५ व्याध १ सूप, स्वद्वा ६ वा भोग परिमाण द्वत के 459 पाँच श्रतिचार दिशा परि-३०६ १ ३०३ <sup>उपा स</sup> १ तु म पास्य वत के पाँच भतिचार देशावका ३१० १ ३१० उना भ १ मुण्यावह म ६१ ८३४.घ श्रधि २ खो ४६४ ११४ शिक यत के पाँच अतिचार परिग्रह ३०५ १ ३०० उपा म भू ५, माव हम ६ g = २४.ध मधि २१लो ४७ परिमाण इत के 859908-900

बोल भाग प्रप्त विषय श्रमाण पॉच अतिचार प्रतिपृर्णी ३११ १ ३११ <sup>उपा भ</sup> भर पौषध व्रत के पाँच अतिचार सलेखनाके ३१३ १ ३१४ उपाध भा ७४ मधि भकी 0, 0 9 1533 पाँच अतिचार सत्याणा ३०२ १ २६४ ज्याम १६७,ध मधि रूपो ४४ सन के ष्ट्र १०१,माव हम ईप्रदरे० पॉच स्रतिचार समकित के २८५ १ २६५ उपा म १तृ ज्ञान इष्ट १० पॉचअतियारसामायिस्यतके३०६ १ ३०६ उपाय भाग्याय ४१८-११ पाँच अतिचार स्वदार ३०४ १ २६८ उनाम अस्० ही भनोप धन के वॉच ऋतिशय आचार्य ३४२ १ ३४३ सध्दरस्था चपाध्याय के पाँच भ्रमन्तक 850 ६ 88६ धरवर्ध रहर पाँच घन तक 88 द ६ 895 धारत अप रह पॉच अनुत्तर क्वली का ३७६ १ ३६१ अध्व १ सू४ १० पॉच अनुत्तर विभान ३६६ १ ४२० वशव १स्३⊏,मश १४उ० १ पाँच ऋभिगम श्रावक के ३१४ १ ३१४ अश २३ ४ स. १०६ पाँच अवग्रह ३३४ १ ३४४ भाषा <u>१२</u>१म ०उ१स १६२ मश १६३ शह ४६७

प्रवद्वा ८६गा ६८९ पॉच अवन्दनीय साधु ३४७ १ ३५७ मारहभ र निगा १९०० ष्ट १९६,प्रवद्वा २०१ २३

पाँप अशुभ भावता ४०१ १ ४२८ अवडा ७३गा६४९ उत्तम ३६ वा २६ १-२६४

<sup>🤋</sup> साधु 🌴 सामनं जात समय सचित्त दृष्यादित्याम रूप शांखे जाने वास नियम ।

बोल भाग प्रप्त विषय घपारम पाँच असयम २६७ १ २≈३ सह साराहरू. २७६ १ २५३ उत्तम र⊏गा ७-१२,ठा ४ पॉच अस्तिमाय द ३ में ४९४ १ पॉच आचार उर्ध १ डेडेर टाइंड म ४३१, प शक्षि ३ म्लो ६४ व १४० पॉन ग्रानार्य इप्तर १ हैपर वस्थि श्रला व्हेरी प्रश्न पाँच आल्बनस्थानधामिक के ३३३ १ ३४३ वा ६८३ स ४४० २८६ १ २६८ सध्य व्सू४१८,सम । पॉच आश्रव ३६२ १ ४१⊏ वसव १६स १६२ स ६७३ पॉच इन्द्रियाँ स ८४३मी, जंबर पॉच इन्द्रियों का विषय ३६४ १ ४१६ प्रत १६३ १म १६६ परिमास पॉच इद्रिया के तेईसिनिषयह २६ ६ १७५ तास्४०,३६० ६६६ पन प २३उ <स २६३ प बॉल १२, तत्त्वार्थ मध्या २ स २१ पॉच इन्द्रियों के संस्थान ३६३ १ ४१६ काव १६ म ६ स ४४३मी पॉचफलहम्यान गच्छ में ३४४ १ ३४५ वा ४व १मू ३६६ आचार्य डपाम्याय के २७५ १ २५३ पवाध्या ३०-३१.द्याद व पाँच व रचा शक इहत ६ ८५० घन्य अमे १६० ° पांच कामग्रण पीचकारण अप्रिज्ञान मा३७७ १ ३६२ अ ६३ १ स् ३६४ श्रमधिज्ञानीये चलिनहोने के पॉचकारण आचार्षचपा-३४३ १ ३५४ अस्ट स्<sup>४३६</sup> भ्याय के गण से निकलनेके

१ मोस प्राप्ति क निय हिंच जान वाला झानादि आसदन रूप अनुणन विरोध।

२ काम व्यर्थात् प्रभिलापा को उत्पन्न करने वाल गुण, शब्दादि ।

विषय - नोल भाग पृष्ठ - प्रमाण वॉच कारण जीमासे के ३३७ १ ३४७ टा टर ए४११ विद्योग करने के

वर्ति सरम् प वर्ति सारणचीमास के 336 १ ३४७ टा ५ र र मू ४१३ प्रारंभिक पनास दिनों म

विदार करन के

पाँच फारक दुलेभ ग्रीषिक २८६ १ २६६ स ४३० स ४० पोॅंग्याणिनद्वासनामने ग्रेप्ट० १ ४४४ स ४ द र स ४१६ पाँच कारक पारचित ३४६ १ ३५६ स ४४० स १६८ सायश्चित के

पाँच दरण मोस्त प्राप्ति के २७६ १ २५७ श्रायम कारण सम्मति मा ४ नां ३ गा ४३

पाँचनारणिश्रचामयापन्धभ्दे १ ४४६ बनवान ना पाँचकारणसभागीसा गु३४५ १ ३५६ बध्दा सुरेब्द को श्रचन करने के

वॉब कारण साधुद्वारा ३४० १ ३५१ टा ४७ स्४३० साध्यी को ग्रहण करने या सहारा देन(स्पर्श करने)क

पॉचकारण साधु साधी ३३६ १ ३४६ वा १७२व ११० के पर मगहस्थान शाया,

निपत्रा बादि के

पॉच कारण सुलभनाधि के न्टल १ न्ट्रह् ता १ त्र व्याप्य ४ पी जनारण सुत्र ही वाचना के ने न्य १ त्र हट व्याप्य ३ त्र राष्ट्र पाँच का प्रशासिक के व्याप्य स्थाप के ने स्थाप के स्थाप के

| विषय                                                  | बोल भ       | याग | Φ     | मपाग                                  | ţ |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|---------------------------------------|---|
| पाँचकारणा से साधुराज                                  |             |     | -     |                                       |   |
| में अन्त पुरमं मनेश कर स                              |             | ,   | - 0-  |                                       |   |
|                                                       |             |     |       | ,                                     |   |
| पाँच किया                                             | २६२         | ζ   | २७६   | डा व्यू १०७ ध्यु होत्,                |   |
| पॉच क्रिया                                            | 28€         | १   | ೨಄೨   | dad 35tf + 1<-3CA                     |   |
| पॉच क्रिया                                            | 288         | ξ   | 300   | े डा मेंई॰ श प्रिकेट                  |   |
| पॉच किया                                              | <b>२८</b> ४ |     |       | बारट्य ४४ ९ १ ६१३                     |   |
| पॉच किया                                              | ३१६         |     |       | टास् ५०४१६ बाग १६४४                   |   |
|                                                       |             | •   |       | र र १४ मृथ श्रु २ <b>द्य</b> २मा १≮ ८ | : |
| पॉन गति                                               | ಶಿಥಿದ       | 8   |       | टा रच हे सृ ४४२                       |   |
| দাঁৰ দানি                                             | ೨೭೭         | 3   | 348   | th'ze lie see bobb                    |   |
|                                                       |             |     |       | हा १८७गा,१ ६६ ११०४                    |   |
| १ पाँच द्रशास्त्र                                     | 324         | ξ   | ४०६   | सरखपियन                               |   |
| पाँच दैंग                                             |             |     |       | स १म् ४०१ भ०स १२उ ६                   |   |
| पाँच दाप मादला (ग्रासै-                               | 330         | ٤   | ३३६   | उल धार गा३० पिनिया                    |   |
| पणा) क                                                |             |     |       | ६५४- *= घषधि ३१ला                     |   |
|                                                       |             |     |       | ३३ <u>ए ६६,ज्य</u> दा ३४मा ९५         |   |
| पाँच गाय(धानी)                                        | ぷっこ         | 3   | ४३४   | म स ११४ १९मृ ४०६ भारा                 |   |
|                                                       |             |     |       | अ २ मु ३ स २४ स् १७१                  |   |
| पॉच निद्रा                                            | 388         | १   | ႘႘၁႞  | र्भ आ १ गा ११ १२ पन पर                | ŧ |
| र्षांच िर्मन्य                                        | ३६६         | 2   | 308   | हा ६स् ४४८ यश ४८६                     |   |
| पाँच निर्याण मार्ग                                    | २८०         | ξ   | રય્રદ | डा १०१ में ४८१                        |   |
| पाँच परमेष्टी                                         | २७४         | ₹   | २५२   | भ भगता र्या                           |   |
| पाँचपरिचारणादेश की                                    | 385         | ξ   | ४२२   | पत्र १४,ग १ सू ४०२ टी                 |   |
| पाँच परिज्ञा                                          |             |     |       | टा ६२ वम् ४२०                         |   |
| १ वाज्य में जिल्ह अमुन तथा दृष्ति यान तान वाज अन्तर ! |             |     |       |                                       |   |

| विषय                                                                                                    | षोल भाग पृष्ठ              | ममाण                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| पाँच पाँचभावनाएभद्रचा                                                                                   | ३१६ १ ३२६                  |                                                                                       |
| दानविरमण जन,                                                                                            |                            | नम २६, बाचा , रवृश्य                                                                  |
| परिग्रह जिरमण जत,<br>भागातिपात निरमण जत<br>मुपाबाद विरमणजत की<br>मैं चुन विरमण जत रूप<br>पाच महाजतों की | ,३१७ १ ३२४<br>र३१८ १ ३२४   | २४स १७६, माय इ-म४<br>१ ए १ ६८, घ्य हा ७२मा (११<br>स ६४०,ध श्राप्त ११वा<br>४८ टा ए १२४ |
| पाँचपाँचभेद अस्तिराय                                                                                    | 8 2 010 S                  | क्षा रेज रेल् ४४९                                                                     |
| पाँचमभार आभियागि                                                                                        |                            | लला चा३् <sub>न</sub> गा२ (१९४व छ।                                                    |
| भावना क                                                                                                 |                            | <b>न्या ६४४</b>                                                                       |
| पॉचनकारझासुरीभावः<br>पॉचनकारकस्वीभावः                                                                   | १९३ १ ४०४मा<br>१९४ १ ९०४मा | इ.स.च. प्रशादयर हरू<br>इ.स.च. प्रशादयर हरू                                            |
| <b>पॉयमकारकामाचारम</b> ः                                                                                |                            |                                                                                       |
| पॉच मकार का दण्ड                                                                                        |                            | ् डा ६ व र सु ४१६                                                                     |
|                                                                                                         |                            | E् डा ६स्४६, बाक्ड प्रतः                                                              |
| पाँच मरार का स्वयव                                                                                      | ર્જાન તરશ્ક છ છ            | <b>८ मश १६७६ स्</b> ४७७                                                               |
| पाँचप्रसारिकाल्बपीधा                                                                                    | बनावे ४०३१ ४३              | o उत्तरम १६गा १६१,प्रवद्धा ।                                                          |
| पॉचमशार की ऋचिच                                                                                         |                            |                                                                                       |
| पोंच पकार के बच्छ                                                                                       | ४१० १ ४३                   | हि डास्डरस्टररे                                                                       |
| पोंच मकार के मुण्ड                                                                                      |                            | 9८ क्ष श्व इस्पर                                                                      |
| पॉच मकार के मुण्ड                                                                                       | ३६४ १ ३                    | 9E शहे ३ से ४४३                                                                       |
| पाँप पकार के बनीप                                                                                       |                            | = श्रष्ट विश्व विश्व                                                                  |
| पौर परार के अवण                                                                                         | । ३७०१३ः                   | ⊏19 धबद्राहरगा <b>०</b> ,३                                                            |

१२६,प्रम् हा २२१ गा ६० ६८

| विषय                                         | <br>बोल  | भाग | gg.           | मगाख                                              |
|----------------------------------------------|----------|-----|---------------|---------------------------------------------------|
| पॉच मकार सम्मोही                             | ४०६      | ٤.  | 825           | उसम्बद्धा २५४टी ,प्ररक्ष                          |
| भावना के                                     |          |     |               | <b>७३ गा ६४</b>                                   |
| पाँच पतिक्रमण                                | 328      | . 8 | \$30          | श १उ १ स् ४६७, माव ह                              |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      | • • •    | •   | • •           | श्च ४ गा १२१० -१२११                               |
| पौँच पतिघात                                  | ४१६      | { } | 880           | रा १३१ स् ४•६                                     |
| पाँच ममाद                                    | 383      | ?   | <b>২</b> ৩০ দ | चा १गा२ ३८१ ध मधि ५४ लो                           |
|                                              |          |     |               | ३६गे घटा स्व १४३म्<br>४००,घर १६३लो १८ी            |
| पाँच योख छग्रस्य सासात्<br>नहीं जानता        | \$=E     | १   | ४०६           | श १३ ई सिँ ४१०                                    |
| न्या जानता<br>पॅचियोत्तवासजाकरवदन            | *2 t)*   | . 9 | 283           | प्रवटा २वा ९२४.चाव हे स                           |
| गापपालपासजाकरपद्ग<br>परनेकेथसमय के           | ।२४५     | - ( |               | निया ११६८ ए १४०                                   |
| गाँचरोहपासमाप क                              | , 3 t) ¢ | . 0 |               |                                                   |
| करने योग्य सवय के                            | 1485     |     | 440           | निया १९६६ प्र १४१                                 |
| पॉच बोलभगवान् महावीः<br>से वपदिष्ट एव अञ्चमत | ह३५०     | , ? | ર્ક્ષ્યુ,     | राध्युवेदर्, प्रसद्धाः ६६<br>साध्येष ध्याधि अस्तो |
| से उपदिष्ट एव अनुमत                          | 348      | ?   | ३६४           | १६६ ३४०                                           |
| पॉच बोलभगत्रान् महावी                        | र३५३     | २ १ | ३६७           | टा रव १ सू १६६                                    |
| से उपदिष्ट एव अनुमत                          |          |     |               |                                                   |
| पाँच बोल महानिर्जरा औ<br>महापर्यरसान के      | ₹₹६      | ۶ و | ३७४           | वश्य १ सू ३६०                                     |
| पाँच गोलमहानिर्जरा मी<br>महापर्यवसात के      | ₹३६      | ११  | ઉછદ           | ग्रह उ ९ सू ३६७                                   |
| गहापयवसात क<br>पाँच भावजीयों के              | ₹⊏       | ৩ १ | 8•0           | क्रमें भा ∉गा ६ ८ ६⊏, प्रतुस्                     |

पॉचिभिद्युक्तस्क्यकीवयमास्तरश्रि ४ ८० अध्य ३ स.४६६ पॉचभूत्रा ममिता २ ८८४ १ २६४ वर्षा चारानी ४ ८१ पॉचभूत्यानायस्य २ ३८८ १ ८१० वर्षा चाराना ५२ पॉचभूत्र आरोपस्स २ ३२६१ ३३४ अध्य स्वर्धस्य ८१

728

विषय

पॉचमदरुगालक इ६६ १ ३८४ स ४०३ र ४४४ पॉच भंद चारितक ३१५ १ ३१५ ठा १५८ ८ प्रानः १४४ गिया १२६ -१३=० पाँच मेद् ज्ञान के 📑 ७७५ १ ३६० टा थ्सू र रूमना १नस ४ पाँच भट ज्ञानानवणीय के ३७०० १ ३६३ स स्४० वसमा १ना ८ पॉच भेद इपानियो देश के हैंहि १ ४२ इंग स् ००१ भी प्रति स्तृ १ पॉचभद्रतिर्येचपचेन्द्रियम४०६ १ ४३५ पनग १ उत्त स १६मा १९००० पॉन भेर निर्श्य क ३७० १ ३८५ टा ध्वर स्थर पाँच भेद्नियया क ३५०० १ ३७२ अध्य ० समाध्य • पाँच भद् परान्त वयाण क ३७६ १ ३६४ र गा वरि ३४ पॉच भेद पुलार ए ३६७ १ ३=> ग ध्न ०४४, भश ४३ पॉचमेर्यन्त्रनामस्परेनेह० १ ४१५ का मानगरा पर हारतह पाँच मेद प्रसंक ३७४ १ ३८६ टा व्य ३ स्थर पॉचभेदवेदिरापतिल्खनाम३०२ १ ३०६ व ५७ १ स् १०१ वी पौंच भेद गरीर के ३८६ १ ४१२ तथ्य भार व्यवस्थ सू ५७ वर्ने भा १ गा ३३ पाँच भद सघातनामक में के ३६८ ( ४१६ मन भा भा त्राहा ११६

पाँच भेदसमारी निभिन्न ४०७ १ ४३३ टा ६ व ३ सु४४= भाँच भेदसमिन के २००२ १ २६१ वसमा १या १४

बोल भाग वृष्ठ भगाण

|                                         | ~~~~          |     |        |                                               |
|-----------------------------------------|---------------|-----|--------|-----------------------------------------------|
| निपय                                    | गोल           | भाग | u áb   | मगारा                                         |
| पॉच भेद स्नातक के                       |               |     |        |                                               |
| पाँच भेद स्वाध्याय रे                   |               |     |        |                                               |
| पाँच महानदियाको १ मार                   |               | १   | કેશ્રદ | श १३ व्से १४०                                 |
| गदो,तीन पारसाधुद्रार                    |               |     |        |                                               |
| पार रसन के पॉच कारण                     |               |     |        |                                               |
| पॉच महाजत                               | ३१६           | १   | इंदर्  | दराम ४ म ६उ १ सु ३८६,                         |
|                                         |               |     |        | पर द्वा ६ हमा ५ ६३ घ मिन ३<br>तो ५६-४४ पृ १२० |
| पाँच मि॰ यान्व                          | रदट           | ξ   | ०३६७   | तत्रभा४ गा∢९ घ स्थि २                         |
| पाँच रस                                 |               |     |        | भा न ही हु ३६                                 |
|                                         | 8६म           | ζ   | 838    | स १३ भी १००                                   |
| पॉच जन्मण समक्तित के                    | ಶಪತಿ          | १   | ३३६    | घ यश्च व्यक्ते रण्टी पृथः                     |
| पाँच नर्ग निरयानविकाः                   | ₹ <b>३</b> =४ | ξ   | 33€    | न्दि                                          |
| पाँच पर्णे                              |               |     |        | ०३६ मुर्ह हम                                  |
| पाँच व्यवदार                            | 383           | ξ   | ইডয়   | टा १सृ ४२१, सशह उद                            |
|                                         |               |     | ŧ      | म् ३०४,व्यामा पीटिकागा १ २                    |
| पाँच शांच (शुद्धि)                      | ३२७           | 3   | 538    | डा १३ भी २६६                                  |
| पाँच सयम                                | २६≿           | ₹   | २८४    | डा हड में ४०८-६५०                             |
| पॉच सपतगर                               | 200           | 8   | ႘၁႘    | टा १स् ४६ - प्रव हा १८३                       |
| पाँच सपर                                | 339           | १   | २८५    | ठा अर्थ ४१८,४ ० प्रश्न धर्मद्वार              |
| पॉच सभाए इन्द्रस्थान र्थ                | ७३इ र्        | ?   | 858    | द्य हड उस्४००                                 |
| पाँच समिति की न्यार या                  | 323           | ۶   | 330    | सम ४,उत्त घ २ ४गा २ मा ४म                     |
| और उसके भेद                             |               |     |        | ४६० घ श्रक्षि ३२ने ४७५ १३०                    |
| पॉयस्थानकेवलीकेपरिष<br>उपसर्ग सहनकरन के | ह३३२          | 8   | ક્ષ્કર | य १उ १म् ४०६                                  |

बोल भाग पृष्ठ ममाण विषय पाँचस्थानद्यस्थानेपरिषद्द३११ ३४० अध्याम 🕻

उपसर्ग सहन करने के

399

पाँचस्थानभगपान महाबीर ३५३-१ ३६७ स उपदिष्ट एव झसुमत ३५७ १ ३७३ पाँचस्थानभगवान् महाबीर३४६ १ ३७३ व्यस्त भगू ३६६

से उपदिए एउ अनुमत

पॉचस्थानसूत्र सांस्तनेके ३=३ १ ३६६ अध्वर स्४६०

पाँच स्थापरकाय

४१२ १ ४३७ व्यक्ष्य भग्रहरू

पाखण्ड धर्म

हरू है इहर हा १०उ स्मृष्ट ४४८ २ ५३ स. व ३स ६०३ उत ≅ २६

पाणिपाण विशोधन प्रतिलखना

भा ३ म

१पाण्डय निधि पानपरिक्रमीवद्यात

६४४ ६ ३२६ घरवर्सरकर ६६⊏ ३ २५५ झ १०७३स्०३८

पादपोपगमन मर्ण पान पुण्य

द्म98 थ ३८५ मग १० प्रवद्म १६०मा **१००**० केर्याहर हो है है कि इ हरेन ६ ६६ शाबाध्रम १३० **८स्४**१,

पानी(धोवन) इवकीस मकार का

४३ पिति गा १८ २१,दश

म १८ १ मा ७१-७६ पानैपणा केसात भेट ध२००२ २५० बाबा ३२ व १ घ १३ १३ सहयाण्य र सुध्४६मी घश्रवि ३ रतो २ न्टी प्र४४

पाप प्रकृतियाँ उथासी ८०६ ४ ३५१ | क्यें साध्या १६ १० पाप मकतियाँ चयासी ६३३ ३ १८२ विश्वा १३-१६ १ चक्यती की नौ महानिधियों में से इसरी निधि ।



बोल भाग प्रप्त

विषय

सात शोगार

प्रमाण

ग्रा २०३

प्रन के दस मकार ६७७ ३ २६५ य १०४३ स्०६ प्रदत्त के घः भेद ४२६ २ २५ दस म ४ भाष्य मा ६० टा प्रतलब्द, तीइन्द्रियपियता ४२६ २ २५ द्श • घ ४ भाष गा ६ • टी पुद्रल द्रव्य ४२४ २ ३ मागम उत्तम ३६मा १० ६१७ ३ १३४ विज्ञादरे १६१७ प्रत्त परमाणुभा भी वर्गेणा धाट पुद्रल पगापर्तन बाढ ६१८ ३ १३६ वर्मना सा मध्य पुद्रल परा नर्तन सात ५८६ २ ३८४ छ ३३ व्यु ३६३ टी नश १२ उ रस् ४ ६६, इस सा ६गा ८ ५-==,प्रदृश १०°गा १०३६ स१०१२,पचद्वा गा३६दी पुद्रल परिखाम चार २६६ १ २४७ व व्या १ न् २६६ पुद्रलास्तिकाय के ध्रकार २७७ १ २५६ अ ४३ रेस ४४१ पुरुला रेशभाद्यभविषामह०० ५ ४५८ जन्म १२ पुष्फच्लियास्त्रकेदस् ३८४ १ ४०३ निर॰ श्रध्ययनों का निषय वर्णन पुष्पचितियासूत्र के दस ७७७ ४ २३४ निर॰ श्रध्ययनों का विषयवर्णन पुष्फियामुत्र केदस थव्य ३८४ १ ४०१ निर• यनों कास चिप्तविषयवर्णन पुष्पियासूत्रगेटसञ्चध्य ७७७ ४ २३३ निर॰ यनों कासिन्तप्तविषय वर्णन पुरिमहर्द्व(दीपहर)अवहद्व७०५ ३ ३७७ भवद्वा नग २०१ ,माव ह य (तीन पंडर)का पचनखाणे ६वा १६६७,पवा ४गा ८-११ पुरिषट्ड (दं। पोरिसी) के ५१६ २ २४६ भागडम १८ ८६२,प्राद्वा ४

| निषय                                                                    | गोच     | भाग      | gg T       | मवास                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------------------------|
| वासत्य(वाश्यस्य)साध्                                                    |         |          |            |                            |
|                                                                         | ,       | •        |            | इस रेनिया ११ ७ ११० =       |
| विगल निर्मि                                                             | g y y   | 3        | २२१        | श हत्र हेत् हं परे         |
| विण्डस्थ धर्मभ्यान                                                      |         |          | २०८        | -                          |
| 11.4(4 4.1 41.1                                                         | 10      | ,        | 7.00       | र ला २०७                   |
| पिडेपणाए सात                                                            | 398     | 2        | 388        | ब्राच्य पुर चू १ में १३ ११ |
|                                                                         |         |          |            | मु६० म ७उ रेसू १ वर्धी     |
|                                                                         |         |          |            | ध मधि ३१छो २२टा ४४४        |
| पिताक्तीन स्रद्व                                                        | १२३     | ?        | <i>⊏</i> ⊘ | अ रेड था १०६               |
| पिहिय दोष(ब्रह्मेंपणा                                                   | ६६३     | 3        | ર૪₹        | प्रदा जगा ६६= पिनिया       |
| का एक दोप)                                                              |         |          |            | ૯ ∘, રથપિ રેચ્લો ૧ેલ્ટી    |
| ••                                                                      |         |          |            | ष्ट्र ४१ प्रवा १२गा ५      |
| पीडिन उर्घ्य                                                            | 863     | ?        | ४३६        | श रह रर्धे १४४             |
| पुण्डरीम,कुण्डरीममीका                                                   | गहि • व | ¥        | కితిం      | el m se                    |
| पुण्य की तीन अवस्थाए                                                    | ६३३     | 3        | २०१        | वर्गा १ ह्यास्या           |
| पुष्य क्लीभद                                                            | ६२७     | 3        | १७२        | स र उ रेमू ६ ०६            |
| पुरवषाय विषयमगणध                                                        | ₹004    | 8        | 18         | विश या १६+ k-१६४=          |
| EH CTOWN TT TAY STORE THOSE                                             | *17**   |          |            |                            |
| पुण्य प्रकृतियाँ                                                        | 508     | 3        | 340        | 1.                         |
| पुष्य मक्तियाँ वयालीस                                                   | ६३३     | <b>3</b> | \$=3       | वसंभार गां १ १ १ ५         |
| भवत् म्राताय । गरासम्<br>पुष्य मकृतियाँ वयालीस<br>पुष्य मकृतियाँ वयालीस | 1883    | 19       | 840        | नद्र गा १० १२              |
| पुण्य राधिन के नी मकार                                                  | ६३३     | ₹ \$     | १=१        | न्य दाइउ र्म् ६७६          |
| पुष्यभौगनम् ४२ महा                                                      | र ६३    | ३ ३      | १८२        | नव प्रमाध्या १८ १०         |
| पुण्यवान् को माप्तदसनी                                                  | ल ६५६   | 3        | २२४        | उत्तम र्था १७-१८           |
| पुत्र की कथा भौत्यचिक<br>बुद्धि वर्                                     | કેઠ કે  | કે ફ     | २७१        | नस् २७ ग १३ टी             |
| •                                                                       |         |          |            |                            |

ममाण

दस म ४ भाव्य गा ६० टी

दशक्य ४ माग्य गा १०८१

ध्रागम ,उल घ ३६गा **१०** विजेगा ८३१ ६३७

ध ४०३ ई में ०९,5

वोल भाग पृष्ठ

६७७ ३ २६४

४२६ २ २४

8€\$ € 0\$3

४२४ २ ३

विषय

पुत्र के दस मकार

प्रहत्त के घर भेद

पुद्रल परमाशुव्या की

पुरूल द्रव्य

वगेणा भाउ

सात आगार

पुद्रनञ्ज,कीइद्रियपिययताध्यस् २ २५

६१८ ३ १३६ वर्गभाश्याद्यद पुद्रल परावनेन आठ पृद्धन परा दर्तन सात थु8्द २ २८४ स ३३ *स*्१६३डी, अस १५ उ ४स ४४६,क्रम भा ४गा व अ-==, प्रव द्वा. १६ स्गा १० स्€ म१०१ पचद्वा स्वा अध्दी पुरल परिणाम चार 🛮 २६६ १ २४७ अ४३१५ ३६४ पुद्रलास्तिकाय के ध्रमकार २७७ १ २५६ अ ४३३स ४८९ पुद्रलांकेशुभाशुभपरिणाम६०० ५ ४५८ श॰म१ युष्कचृत्तियासूत्रकेदस् ३८४ १ ४०३ विर॰ श्रेभ्ययनी का विषय वर्णन पुष्पर्विवास्त्रकदम् ७७७ ४ २३४ मिर श्रव्यवनों का विषयवर्णन पुष्फियासूत्र केदस अध्य ३००४ १ ४०८ निरः यनीकासिच्छिप्तविषयवर्णन पुष्पियासूत्र हेदस अध्य ७७७ ४ २३३ विर-यनों कामिस्ता विषयवर्णन पुरिमह्द(दापहर)अवह्द७०५ ३ ३७७ प्रवद्या ४गा २०१ र, माव इ (तीन पहर)का पश्चनखाण ६वा १५६७,पवा ४गा.८ ११ पुरिमह्द (दो पोरिसी) के ५१६ अ २४६ आवदय ६४ ८४०,प्रवहा ४

गा २०३

| विषय                            | नोटा भाग पृष्ट ममाण                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| पुरुपकार(स्थीम)                 | २७६ १ २५७ मानम रास्य सम्मति ना ध        |
|                                 | काइश्चा ४३                              |
| पुरुप के तीन महार               | द्ध १ दृश स रव रस् १६६                  |
| पुरुष लिंग सिद                  | =85 में १४६ वंधत से के                  |
| पुरुष बद                        | ६= १ ४६ इड र कम भा १मा "                |
| पुरपार्व                        | २७६ १ २५७ भागम, मरण यस्त्रतिभा।         |
|                                 | क्ष क ४ गा म्ह                          |
|                                 | १६३ ४ ४३६ वेद्या                        |
| <b>মু</b> বাক                   | 744 8 305   305 R                       |
| पुलाक (मितसमा पुला<br>के पॉच भद | 205 } 305 } 305 ₹ \$ 0.35 ₹ \$ 0.35 € ₹ |
| पुराम लिंहर                     | हत्र ६ इहे अस्त १४०४ । १४०४             |
|                                 | मुर्थित्रहरू ५०६ स्तिमारमा ३००          |
|                                 | द्रमुर्गा७६६ ४ ३०२ सुरन्ना १ - पूर      |
|                                 |                                         |
| दि ज्योतिषी देशशीस              |                                         |
| <b>यु</b> ट्यच्ला               | द्ध <b>ा ३ ३६४ मावह</b> निग १२८४        |
| षुप्पवनी देशी की क              | थीं ६१५ ६ ८० नम्२०गाण झारह              |
| पारिकाविकी बुद्धि               | पर ग.८६                                 |
| पूजातिणय                        | १०६स १७७ स्या सा १ ते                   |
| पूजा प्रशसा वः त्या             | ०३१ ७ ४३३ म्                            |
| दस गायाए                        |                                         |
| पुन्यता मदश्र र १ ४             | गायाएळ ५३ ५ १२७ दश मध्य                 |
|                                 |                                         |

| विषय                    | योल भ    | m   | पछ    | ममाथ                        |
|-------------------------|----------|-----|-------|-----------------------------|
| पूति कर्मदोप            |          |     |       | प्रवद्धा ६७गा ५६४,ध मधि     |
| द्वाय अभवाय             | er જ ર   | 2   | 547   | ३श्लो २ टी पृ३⊏ पिनिगा      |
|                         |          |     |       | ूर पिवि सा ३ पदा १३ गाँ ४   |
| पुरक पाणायाम            | 998      | ລ   |       | यो प्रका ६ रतो ७            |
| पूर्णिमाएं बारह         | E00      |     |       | सूय अ। १० प्राप्ता ६ सू ३ व |
|                         |          |     |       |                             |
| पूर्वकृत कर्म ज्ञय      | ३७६      | ζ   | र्युख |                             |
| . 2                     |          |     |       | काड३ गा ४३                  |
| पूर्व चौदह              |          |     | 85    |                             |
| पूर्वेयर लिब्ज          | 848      | ξ   | २६४   | वबद्वा२७० गा १४०३           |
| पूर्वभीमामा दर्शन       | 938      | २   | १५२   |                             |
| पूर्वश्रुत              | 808      | Ę   | у     | कर्म भार १ गा ७             |
| पूर्व समास श्रुत        | 808      | Ę   | ų     | कर्मभा १ गा ७               |
| पूर्वानुपूर्वी          | 388      | 8   | ≃8    | मा सृह्र-६⊏                 |
| पूर्वाद्धिक (पुरिमह्दी) | ३५५      | 8   | ३७०   | डा १उ९ सु १८६               |
| १ पृच्छना               | ३≈१      | 8   | 38₽   | ठा ६व ३ सु ४५६              |
| प्रथवस्य जितके सविचार   | ी २२५    | 8   | २०६   | टा ४३ १सू २४७ गान प्रक ४२   |
| शुक्त पान               |          | •   |       | भाव र भ ४ ध्यानशतक गा       |
|                         |          |     |       | ७७ ७८ स भा २२ग २९२          |
| पृथुल सस्थान            | યયર      | ર   | २६३   | ठा १म् ४७, ठा ७ सु ६४६      |
| पृथ्विया भाउ            | ६०८      | 3   | १२६   | टा स्व ३स् ६४८              |
| पृथ्वी शदिभूतों के विष  | पर्षे७७५ | 8   | ३६    | भिने सा १६८० १७६६           |
| व्यक्तस्वामीकाशकासम     | प्रधान   |     |       |                             |
| पृथ्वाकाय               | ४६२      | . 3 | ६४    | टा ६उ रेसु ४८०,दश भ ४       |

९ थीख हुए धनादि हान में शश होने पर प्रश्न वरना ।

विषय वोल भाग प्रव प्रमास पृथ्वीराय कचालीस भेद ह⊏७ ७ १४५ प्रभीताय के सात भद् ५४५ २ २८४ का पश्या १४ प्रशास छ भद प्रदेश २ ६५ जी. प्रति ३ स १०१ पृथ्वीमद्यात धुमनेव ३पोल ११६ य उरम् १८८ पृ"री देवलयांसप्रकृषित है १२५ १ ८१ अ १९ में ३४६ १२ पृथ्यीसारीपुजनम् ३ माछ १ / ७ / 🗠 २ 233 6 # 144 १ पृष्ट लाभिक 348 331 B P E & 15 पृष्टिना (पृहिया) क्रिया २६४ अधिकार के में रेड अले रेड पेटा गाचरी ST & 288 टा उभाध्यक, उसम र मा १६ प्रव हा २७मा ५४४ प्रविद्या व्योष्ट्र पनासीस द्यागम **६६७ ७ २६०** चय मनि सना १प्रम्तानना पैतानीसमाधाउत्तराभ्ययन हर्ह ७ २१४ व्यव २८ सून क पत्रीसन्ध्ययम की पैतीस गुण गृहस्थ अर्थ दे 🗧 🗢 ७ ७४ वाजहा १० छो ४० ४०४ र पतीस पाणी र यनिशय सम १७मी शस्त्र दश अ Ser er 3er3 मु १० दी पोहिल धनगार ६२४ ३ १६४ गरम् ६६१ भस्त व सम ॰ पातक बख 308 8 3=8 at 13 4F14 पारिसी का प्रमाख नारह = ०३ ४ ३०४ उत्तम रहेगा १३-१४ महीनों सा पारिसी रेख आगार ४८३ २ ६७ पौरिसीसाहुगोरिसी का ७०५ ३ ३७७ पश्चमवास

९ माहार मादिक लिए पुत्रनवाल दाता सं ही मिला दन वाला मांगमद्वारी प्राप्ता २ कराम रा क्या हमा क्या ।

विषय चोल भाग प्र प्रमाण पोटलिक सस्यक्त त्रम द्वा १८० मा ०४० ही. १० 05 8 वीष । के अठारह दोष द8४ ५ ४१० विका वीप र के पाँच अविचार ३११ १ ३११ उपाध १ स 🤌 पौपप प्रत निश्चय और 988 8 3E8 याग्राय व्यवहार स १८६ १ १४० व्याभाव स्थारम् प्र≒र्म र्वाप गोक्सास जव

७२६ ३ ४१६ वहार्यमन्या स १ महीर्णक সকার্য্য রব उत्तम ३० या ११ 21515 5 51518

२४७ ८ २३१ वा श्रू ८६ वर्म ना १गा २ मकति पत्य मकुतियरि=मोहनीयक्रमें सीहप्र ६ २=४ स्थाभा १गा १३- मन र= मकृतियाँ ४१ उदोरणापिनाहट ७ १४६ कम भारण ४४ ८४

उदय में आने वाली मक्रतियाँ ४२नाम कर्म की ६६१ ७ १४६ वस्त ३३ स् ६३ मकृतियाँ ४२ पुण्य की ६६३ ७ ४५० कम नार्या १४ १०

1 588 3 388 वर्मभा श्वा ११ पन प पचला 848 \$ 885 ] 2 < 4 € € , प्रचलाप्रचला

भाव हम ६ पु । ≈° प्रवहा ४ 823 5 62 प्रच्छस काल आगार ६७८ ३ २६८ ठा १०३३म ४०३ २ मन्ना अवस्था अत्य हे ब्राह्म ४७७ २ 🖘

मतर तप

**५६० २ ३२**८ वा प्रति ३स् ५० दी मतर नरका म १९० स् ४३३ ठा १०सु०१ टा ,पत्र ११ प्रतर भेद ९ व दय जो नक्तनिवासा धयना साधारक जनता को तरह रहते हूं। २ दस क्रास्थाओं म स एक भवस्या, इस अवस्था को प्राप्त होने पर पुरुष को प्राप्त

भभाष्ट भी विदि एव बुद्धम्बर्श्व भीवृद्धिरत्पन्न हाती है।

| विषय                                    | घोल   | भाग | पुष्ट | ममाण                         |
|-----------------------------------------|-------|-----|-------|------------------------------|
| प्रतान स्थम दर्शन                       | 855   | 1   | 888   | भग१ उ.तु१७७                  |
| र्जातक्रमण आवश्यक                       | ४७४   | 2   | 13    | माग इस ४                     |
| प्रतिक्रमण यच्य                         | ६६ः   | २ ३ | २४०   | पना १७ मा ३० १४              |
| वितक्रमण के ब्याट भेद                   | प्रकृ | 3   | २१    | भाव इब्र विन गा १२३१         |
| और उन पर दृष्टान्त                      |       |     |       | 9<42                         |
| प्रतिक्रमण के छ भद                      | 8=4   | 2   | 83    | टा ६व ३ सु ६३ 🖂              |
| प्रतिक्रमण क्या जतरहित                  |       |     |       | धावदम बनिगा १ ७०डी           |
| को भी करना चाहिए?                       |       | •   | ,     | पृक्षंय स्वय (बदिलासून)      |
|                                         | 108   | 3   | २२    | अवस्थ ४नि गा १२४२            |
| व्रतिक्रमण पाँच                         |       | -   | 339   | टा ध्व , सू ४६७ मावहम ४      |
| *************************************** | ,     | • • | , -   | निया १२४० १२६१               |
| मतियात पॉच                              | 88    | ६१  | 890   | ठा ६७ १ सू ४०६               |
| <ul> <li>मितचरणा पर कथा</li> </ul>      | યુષ   | F 3 | 23    | आवद्य ४ निगा १२४२            |
| त्रतिज्ञा                               | 35    | . 8 | 788   | रत्ना परि ३ न्यायदी प्रका रे |
| मविपत्ति भृत                            | -     | १३  |       | कर्मभा १ या ७                |
| प्रतिपत्ति समास श्रुत                   | 80    | १६  | 2     | कर्मभा १ गा ७                |
| प्रतिपातो श्रवधिज्ञान                   |       | - ' | २≔    | क्ष व सु ६२६ ससू १४          |
| प्रतिपूर्ण पौप । प्रत क                 |       |     | 388   | *                            |
| पाँच अतिचार                             |       | • • | - * * |                              |
|                                         |       |     |       |                              |

प्रतिषुच्या समाचारी ६६४ ३ २५० अ १०२८ स ६० १३ १० उस् ४४६ उत्त म २८ या २, प्रव हा १ १ गा ४८०

१ सम्म का साव्यानमा पूर्वक निर्मेष पालन करना प्रतिन्तवा है। १ ग्रह ने पहुंग किस नार्य क लिए निषय कर दिया है उसी कावमें प्रावस्थरता ग्रम्य निर प्रात होना हो तो निनय पुत्रक ग्रह से पुत्रना।

त्रील भाग पृष्ठ विषय मगाग शितमास्थायी । ३५७ १ ३७२ टा १उ १ मृ ३८,६ तिश्चेखनाकीविधिकेळ.भेद्धध्रेष्ठ २ ४२ उत्ते म ॰ ६मा ५४ प्रतिलेखना के पचीसभेद €३६ ६ २१**=** उस म २६ गर २ / २ / ६४८ ३ २१८ सम १६८,प्रव द्वा २११ गा मतिवासदेव नी १०१ वार हा भाष्यगा ४२५ १६६ मतिसलीनता तप ४७६ २ ⊏६ उत्तम रे॰या = स (स् ४११, उन सु १६,प्रनक्ष ६गा२७० मित्सलीनतातपकेतेरहभेदद्रश्य ४ देहभगरा २६३ ज्यू द०२उन सू १६ प्रतिमलीनता तप के भेद ६३३ ३ १६२ उन स १६, मश १६ उ चारळीर अवान्तरभेद तेरह सूद ० २ प्रतिसवना क्रुगील ३६६ १ ३८१ अध्याप्रदर, भश १६७ ६ मितसेवना क्रमील केथभेद३६६ १ ३८४ <sup>ठा १७ १</sup>स्४४ इह्ह् ३ २५२ मण ध्व पस्पद्दाता १० मतिसेयना दस व रेस ५३३ मतिसदना मायश्रिच २४५स्व १ २२३ व ४३ १६२६३ ३६६ १ ३८० टास्तुरप्रमशास्त्र ६ मतिसेवा पुलाक ६ ८५० या स्व इस ४४३ मतिस्रोतचारी भिन्न 888 86. ६ 8ईई शहर असे ११३ मतिस्रोतवारी मञ्ज इह= ३ ३६६ डा १०स् ४४१ पत्रम ११स् प्रतीत सहय १६४ घ मधि ३ श्लो ४१८ १०१ मतीत साध्य धर्म विशेषण ४४६ २ २६१ स्ता परिदत्त ३६ पन्नाभास १२७ १ ६० अस १३ ट सू ७६ मतीति मतीति निराकृतवस्तुदोप ७२३ ३ ४११ ८ १०३३म् ०४३८ १ एक रात्रि आदि की परिमा धनीकार पर काचीत्सर्ग म स्थिर रहन बाला साधा

विपय नान भाग प्रष्ठ भमाख (क १ ११ स उभी गानमें, प्रत्यत्त ज्ञान परयन निराकृत प्रमनुदीप ७३३ ३ ४११ य १०३ स्परी य म यत्त्र निराकृत साध्यपूर्व ४४६ २ ३६१ वना वर्ष ६ ग्र.४९ विशेषम पद्माभास मन्यस ममाण २०२ १ १६०मस ध्व स्मृत्र्यम् राज E8 8 85 टा ३३ ३म १८४ प्रत्यत्त व्यासाय मन्यनीक के द्व वकार सनदउदस्रेरे६ 388 2 888 ३७६ १ ३६५ स्मार्थर १ ३७६ मन्यभिज्ञान प पास्तान आवश्यक ४५६ २ ६३ मारद म ( मन्या≕यान कदो भद ५४ १३१ अस ७उ२ स्रभ मत्याग्वयान दस ००8 ई ई/ति श to प्रिर= मधाः छ, मत्यास्त्यात्पाचमपारका ३२८ १ ३३६ ॥ ध्यु४ ६,वार ६ ६८०४ आव ह भ ६ति मा १४६ रेप्ट पत्यारपान पानने क छ ' ध=२ २ ३६ श्रह = १९ मधि १२छो ६ १४ १८ टा ध्र रेम् ८६६ टी प्रायह मत्यारत्यान विशुद्धिके छ ४=१ २ ६५ । ब दिन वा १६८६ पू ८८६ मरार मत्याख्यानावरण कपाय ८४= १ ११६ वनव १४म् १८८,हा ४उ १४ २४० दमभा १**गा १०** १६ भत्याहार(योगकाएकसम्)६०१ ३ ११८ वा॰रा॰वा॰ मत्यासम् प्राचायाम ४३६ २ ३०३ यो प्रश्र ला प मत्युत्पञ्च दोप ७२३ ३ ४१२ स १ ३३ स्वर्ध मन्युपमारतीनवादु शमग्रहे१२४ १ ८७ अ त्व १ सू १३६ मन्युपेनणा प्रमाद हा इंड रे स ४०२ ४४६ २ ६०

भत्येक गुद्ध सिद्ध **⊏8**६ म ११⊏ काव शस्य मत्येक मिश्रिता सत्यामृपाद्दह ३ ३७१ व १० स ७४१, वन व ११ ष अधि ३२छो ४१टौ ए १२३ प्रथमसप्तराजिदिवसनामक७६५ ४ २६०

प्रदेशनाम निधत्तायु ४७३ २ ८०

बोच भाग पृष्ठ

३७० १ ३=५

7 8 3

७३ १ ५३

विषय

आवरीं भित्रखुपहिषा

प्रथम समय निर्जन्थ

प्रदेश या न्तक

श्माण और नप

श्रमाग चार

**१** श्रदेश

प्रदेश

वपाण

टा ६उ३ सू ४४६

ठा ३३२ स १६६

भग६ उ⊏,ग ६सू ४३६टी

सु ६३ टो

य १ सू ४ ४

४१७ १ ४४१ अध्वरेस् ४६२

सम १२ दशा द ७,म श २ उ १

| प्रदेश बन्ध        | २४७         | ? | २३२      | टाशम् २६६ रमभा १गा र       |
|--------------------|-------------|---|----------|----------------------------|
| प्रदेशपत्त गुण     | ४२५         | २ | १६       | व्यत्त भ्रध्या ११ तो ४     |
| मधान (सुरय)        | 3=          | ? | ર૪       | तत्त्वार्थ ग्रध्या । सु ३१ |
| मधानतापद नाम       |             |   |          | श्री स् १३०                |
| २ मपञ्चा अगस्था    | ६७⊏         | ₹ | २६⊏      | डा १०उ हे सु ४५३           |
| ॰ मभादक आड         |             |   |          | प्रसङ्ख्य १४८ सा ६१४       |
| प्रभावती           |             |   |          | धाउद्द निगा १२०४           |
| प्रभावना दर्शनाचार | 448         | ₹ | द्र पन्न | प १सु३७ व्ल म २≕गा ३९      |
| मभासखानी कीमोज विष | १७७ ।       | 8 | ξo       | निरोगा १०३२ २०२४           |
| यकशका औरसमाधान     |             |   |          |                            |
| ममत्त सयत गुणस्थान | <b>≃8</b> 0 | Ą | ७६       | दर्भभा न्या २              |
| <b>प्र</b> माग     | ३७          | 8 | २३       | रत्नाव वरि १ मृ २          |
| प्रमाण             | ४२७         | ą | २६       | भनु॰स् ७०                  |

005 F 038

स्कट्य या दश में मिला हुवा क्व्य वा श्रति सूद्म विभाग ।
 स्मश्रमस्था को प्राप्त होन पर पुरंग का स्वास्थ्य गिर्म लगता है ।
 बो धर्म के प्रचर्र में सहायक होत है वे प्रभावक क्हलाते है ।

२०२ १ ८६०मश श्ट ४स् १६३, मनु स् १४

विषय षोल भाग पृष्ठ मगाण ममाण नाम •११ हैं इंडें इंडें इंडें प्रवास नाम के चार भेद ७१६ ३ ४०० मा- स्वान मयासा सात्सरकी च्या ४०० १ ४२५ टप्टर र मृद्ध ०, इन इ ख्या और उसक्त वॉच भेर १४ सा६०१ **ममाणागु**न १/= १ =३ मनु-गु १३३ मेमाद याउ भट्ट ३ ३६ अर १२०० मा १२०० m मपाद थाथन २०६ १ २६० व ध्व रस् राज्यस ममाद न्द्र 848 5 18 शह अध्वर्धार ०४ ममाद पॉन २६१ १ २७० हासा ८० प्रमा रस्ता रेंग्जे छ ⊏१,रचा १मा १३ 되고 14 부분기 강 प्रमाद प्रतिकेखना ४२१ २ २४१ उन घ २६०० र ३ मनाद्मतिहोस्वना द ४४६ २ ५३ अ ६५४०३ उन म (००)। ममादमतिलखनासान ४२१२ २५१ उर्ध्याम २८०० ममादिश्यक दस गाथा ए ३६४ ७ २३१ भमेयत्व गुरा ४०५ २ १६ समस्यातसम्या ११सी र ममोद भावना २४६ १ २२६भागा ४,इ.स भलो ४३ ८६ मयलमादिकेयाभ्य=स्थान६०६ ३ १२४ थ= १ स्र १०८ मयोग कर्म ७६० ३ ४४२ मानाम उपनियापनी मयोगगति केपन्द्रहभेद ≕प्रथ्य १३ ≕ व्यारश्यार-२भगर-3 1 ff 314 भयोगमितसम्पदा ५७४३१४ दलदरगः≈उसा६०१ मत्तम्ब ममाद्यतिलेखना ५२१ २ २५१ व्तम २६ वा २०

१ साम्राय या निसद्ध लिए भन्तर मादि की जानकारी, भरतरपता ।

बोल भाग पृष्ठ

विषय

नमाण

| १ मवचन उद्गावनता     | ७६३         | ₹   | ୪୪६         | स १०व रेस् ७६८                                                                   |
|----------------------|-------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| मवचन माता            | २२          | 8   | १६          | उत्त म २४ गा १-२                                                                 |
| मबचन माता आढ         | eev         | \$  | =           | उत्तः म २४गा १ २, सम =                                                           |
| मबचन बत्सलता         | ७६३         | 3   | ४४६         | ठा १०३३ मू ७६⊏                                                                   |
| प्रवचन सग्रह तयालीस  | 833         | 9   | १५१         | उत ,दरा ,भावा ,मूय ,परन ,                                                        |
|                      |             |     |             | दय अ,झा निशे, श्राव इंडव,<br>घ, श्रायम समय इं, प्रतिमा,<br>पचव,पिनि पिनि घर, दशा |
| मवर्तक पदवी          | પ્રક્       | २   | २४०         | य रेव रेसू १७७ टी                                                                |
| मरहित                | 84          | ξ   | २८          |                                                                                  |
| मज्ञा के दस कारण     | ६६५         | ₹   | २५१         | स १०३३ स्प१२                                                                     |
| मझज्या दस            | ६६५         | ą   | २५१         | वा १०व ३ सू ७१२                                                                  |
| मनन्या मास पुरुष चार | १७६         | ξ   | १३०         | बाथ अथ सु ३२७                                                                    |
| प्रवच्या स्थितिर     | \$3         | ξ   | ६६          | श रेब हे सु १४६                                                                  |
| ° प्रजानकाचार्य      | ३४१         | ξ   | ३५२         | ध प्रथि ३४ग ४५टी पृ १२८                                                          |
| मशस्तकाय जिनव सा     | त ५०३       | २   | २३२         | शिश २४ उ ७सू =•२,टा                                                              |
| मशस्त मन विनय सार    | 338         | ર   | २३१         | े ७उ रेस ४८४, उबस २०                                                             |
| मशस्त वचन विनय स     | ातप् ० १    | २   | २३२         | भश २६३ ७,ठा ७ सु ४ ८ ६                                                           |
| मशान्त रस            | ६३६         | 3   | २११         | भन् स् १२६ गा ८०-८१                                                              |
| मशास्त् दोप          | <b>ত</b> ইন | . 3 | Sec.        | B 30-35 Hans                                                                     |
| मशिथिताप्रमादमतिले स | नापर        | १२  | <b>२५</b> १ | उत्त झ २६ गा २७                                                                  |

९ द्वादशाप रूप प्रवचन का वर्षेत्राद एव गुण कीर्तन वरना प्रवचन उद्घावनता है। सामायिर वत ग्रादि का भारोपण करने वाले भाचार्य।

730

निपय नाल भाग पृष्ठ मयास प्रश्न(माभियोगीकीभावना ८०४ १ ४३१ उन म ३६०० २ २,प्र हा वाएक भेद) ७.मा ६४४ मन इ परदेशी राजा में ४६६ २ १०७ सम् १३ मश्रद्ध मकार्या 888 5 605 Steat Hitte मञ्ज्यापरास्य स्वयंदस७७६ ४ २०= ग्रभ्ययना का विषय प्रर्शन मक्षापक्ष ४०४ ( ४३१ उत्त य ३५गा ८६२ प्रव हा ७३ ४ प्रश्लोत्तर इक्कीस ह१ = ६ १३३ श्रभोत्तर छत्तीस ह=३ ∪ ह= प्रस्थापिता जारापणा ३०६ १ ३५५ व ६३२६४,३ मस्फाटना प्रतिलाखना । १४६ २ ५४ अईत् ८०३ उत्पर्धा १६ माकृतमादि (२भेद्भाषाक७७६ ४ २३८ व्यवस्थार व्यापन माक्त भाषा के छ भेट ८६२ २ १०२ प्रायर्भाषा मानवशा सस्तन दोप =६६ ५ १६५ धर झार ध्या ६६≈ ध मधि ३१वा २ रष्ट्र ४० पि नि गा ४०६, विवियाद द पचा १३ मा १६ ६७= ३ २६= य १०व रे तू ४०२ भाग्नास ध्यास्था माजापत्य स्थावरभाग ४१२ १ ४३८ मध्य भव ३०३ १३० १ ६७ सम्बर्भसावम् प्राम नेत्र २ ५६५ यसके भी र সাল प्राराज्यानादिपौँच गांगु ४४६ २ ३०४ <sup>या प्रशाद राप</sup> इर मामा अवानादिषोंच नायु ४५६ २ ३०५ या वस र सच हठ

पाजीतन का फला मास्य दस ७२४ ३ ४१३ बाशसु∉≃ी प्रवद्वा ५५० सार ०६ वर

<sup>\*</sup> पृथक् पुथक् साम्नी गर्ने घन प्रार्थी सं स कुन पर लिये ट्राग परन तथा उनके उत्तर।

| •                         | S                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|
|                           | बोल भाग पृष्ट भगाया                          |
|                           | ३१७ १ ३२४ मानहम ४ए६८८,प्रनद्वा               |
| क्वप्रथम महाज्ञत की पाँच  | जनसाई३० ६४० सम ->                            |
| भावनाए                    | धाचां भु ु भ ४ सु १ उद,                      |
| •                         | ध श्रवि ३ ऱ्या ४१टो ए १०५                    |
| भाणातिपात विस्मण जन       | ७६४ ४ २०० नायम                               |
| निश्चय और ब्ययहार स       |                                              |
| माणानिपातिकी किया         | चहेंच १ <b>२७७</b> धरचाम् .० धारचाम्         |
|                           | क्षेत्र विश्व व वस्तु व वह                   |
| <b>मा</b> खायाय           | ६०१ ३ ११= २० स॰यो॰                           |
| माणायाम सात               | प्रथ <b>् २ ३०२</b> पोत्ररा १ स या इट        |
| वार्वास्यको जिया          | <b>२६४ १ २७६</b> सन्म, ००,ग ४म्४१०           |
| मात्यियः ज्यासाय          | ८५१६२ वा स्वरेस १६०                          |
| माइण्करण दीप              | ८६५ ५ १६३ प्रदारक्षा १ ५५मनि                 |
|                           | ॰ को २३टी प्र ३८,पि निगा                     |
|                           | <b>≗</b> र,पितिया े पचा ९३सा ⊭               |
| प्रादेषिकी किया           | २६२ १ २७७ वा ३व १व.६ ०, वा १व १त             |
|                           | ~1E, 494.5 14_75                             |
| १ मान्त चरक               | इप्र १ ३६७ वाश्वास्त्रः,                     |
| <b>भान्ताहार</b>          | इप्र १ ३७१ धरा १ वर्ष                        |
| -प्राप्यकारी इन्द्रियाँ च | वि २१४ १ १६३ स स् ३३६ स्लापि व्यू ४          |
| माभृतशासृत श्रुत          | <b>≘०१६४</b> कनभाश्याः                       |
| माभृतपानुव समास           | श्रत ६०१ ६ ४ - इर्नभाष्याप                   |
| माभृत थ्त                 | ै ६०१६४ वसमा १या ०                           |
| माभृत समास श्रुन          | ६०१६्५ कमभा १मा,०                            |
|                           | र तु क एव १०% भाहार का गवपक मिनन्धारी साधु । |
|                           |                                              |

| विषय                                  | बोल भ  | ाग   | чи   | नपाण                                            |
|---------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------|
|                                       | 380    |      | -    | मानइचनि सा ११०७ ⊏                               |
| माभृतिका दोष                          | २४७    | 8    | -    | पृ ६१६ प्रवद्वा २वा १०३-२३                      |
|                                       |        |      |      |                                                 |
| प्राप्तिका दाप                        | ಜಕ್ಷಣ  | Я    | १६३  | प्रवद्गा६७ गा१ ° ४,ध<br>व्यथि ३२को २२ शृष्ट्र=, |
| मामित्य दोप                           | द्धप्र | Ä    | १६३  | िषि ति शाह>, पिंविमा<br>३ पचा९ रेगा १           |
| प्रायश्चित्त                          | ४७८    | 2    | 2=   | उषस् २० उसम २० गा १०,                           |
| नायायम                                | 000    | `    |      | ठा (स् ४११,परद्वा (मा २०१                       |
| मायश्चित्त भाव                        | ध⊏१    | 3    | 319  | ठा व्य ३सू ६०४                                  |
| मायश्चित्त के ब्यत्यचार भे            |        |      |      |                                                 |
|                                       |        |      |      |                                                 |
| प्रायश्चित्त के पचास भेद              | ९२२    | 3    | १६२  | सगर्धा पद्य २,उव                                |
| मायश्चित्तके पचास भेद                 | h 0    |      | 2103 | सु २० डा १०व रेसू ७३३                           |
| _                                     | •      |      |      | भणरक्षा असुद•र                                  |
| प्रायिश्व चार                         | २४४क   | . \$ | २२२  | टा ४उ१ सु२६३                                    |
| पायश्चित्त भूठा कलक<br>सागाने पाले को | ४६०    | 5    | ६२   | মু(বা) ব ≰                                      |
| _                                     |        |      |      |                                                 |
| मापश्चित्त इस                         | ६७३    | Ę    | २६•  | सशारक्ष पद्य <b>१० सू ७३३</b>                   |
| मायोगिकी किया                         | २६६    | 8    | २८२  | झ २३ १ मू ६० टा ४३ २सू                          |
|                                       |        |      |      | ४१६, बाव इ म ४५ ६१४                             |
| <b>मियसेन कुष्णारानी</b>              | ६८६    | ₹    | 280  | मत∙व = भ ६                                      |
| मैप नि सृत असत्य                      | 1900   | 3    | ३७२  | स १०स् ७४१ यम प ११स्                            |
|                                       |        |      |      | १६६ घ मधि ३२जो ४१४ १२०                          |
| मेम प्रस्पया (पैज्जबश्चिय             | १) २६६ | ξ    | २८२  | ठा २व १सू ६०,ग ४उ १ सू                          |
| किया                                  |        |      |      | ४१६ शाबद स ४५ ६१४                               |
|                                       | 1      | 45   |      |                                                 |

Б

फूल की उपमा से युक्तपचार १७१ १ १२७ वा ४व४ स ३२०

| विषय                          | योल म  | स्य | ЯÃ    | नगाय                                  |
|-------------------------------|--------|-----|-------|---------------------------------------|
| फूल के चार मकार               | ୧७०    | ₹   | १२६   | य वर ६ सू ३००                         |
| फोडी वम्मे नर्मादान           | ८६०    | ¥   | \$84  | उपा म १म् ७,म श ८३ १स्                |
|                               |        |     |       | ेरे॰ मारण्य ६० ८२८                    |
|                               | ŧ      | 4   |       |                                       |
| वकुश                          | ३३६    | ?   | ३८०   | य ध्तृ ४४४ म ग २६७ १                  |
| रकुश के पॉच भेद               | ३६⊏    | Ş   | ಕ್ಷದಾ | टा ६३ ३ सू ४४१                        |
| वत्तीस अस्वाभ्याय             | εξ=    | 9   | २८    | ठा ४३ २स् २८६,टा १०३ ३                |
|                               |        |     |       | म् ७१४,माहा २६=मा १४१०-               |
|                               |        |     |       | १४०१ व्यव मा उ ज्या २६६               |
|                               |        |     |       | १६, भारहण ४गा १३२१-६०                 |
| नत्तीस उपमा शील की            | 873    | 9   | १५    | प्रश्न धर्मद्वार 🗸 स् 🕠               |
| उत्तीस गाथा अराम मर           | १७३    | v   | धृह्  | उत्त म १                              |
| णीय अध्ययन नी                 |        |     |       |                                       |
| बत्तीस गाथा पहु श्रुत पूज     | ह्थ3 ॥ | 9   | प्र१  | उत्म ११                               |
| अध्ययन की                     |        |     |       |                                       |
| वसीसगाथासूयगढांगम्            | ४७३हा  | 9   | प्रद  | स्यम ३०                               |
| नेद्सरे <b>श</b> ०केंद्सरे ७० |        |     |       |                                       |
| नतीसदोप तथा माड               |        | 19  | 23    | मनुस् १११टी निशे गा ६६६               |
| गुण सूत्र के                  | ~ 10   | _   | .,    | टो ,ह गा २० ३ २००१ टिका               |
| वसीस दोप वन्दना के            | 252    | ٠   | ξ¤    | साब ह स ३गा १२००-११५                  |
|                               | - (-   |     |       | हर्ब हैं ब अग्र प्रदेश हैं है,        |
|                               |        |     |       | त्रत्र हो स्मा ११० १७३                |
| वत्तीस दोप सामायिकः           | हे ६७० | · · | 83    | िचा•                                  |
| वत्तीस योग सग्रह              |        |     | १६    | <sup></sup> त म ३ १,प्रस्न धसदूरिक सू |
|                               | - 1-   | _   |       | °⊂ सम ३०, भाव इ. म.४                  |
|                               |        |     |       | मी विश्व-प्रयम्भ हरत                  |

भाग्यस्थान मं

विषय चोल भाग प्रष्ट प्रमास उत्तीस विजय ६४ ७ १६३ जनस्थ, लोक भा ग्राप्त वचीस सूत्र ६६६ ७ २१ बिधरोल्लाप का दृष्टान्त ७=० ४ २४१ धान इया १३३ वृषाठिका वचन धनसुधोग पर विगा १७१ २५३ १ २३७ समभारता १ न्याख्या वस्ध ४६७ २ २०१ सन्ध बन्धकास्त्ररूपसमभाने २४८ १ २३२ अ ४३ २५० ५ स्मेना १ के लिये मोद र का र्षान्त बन्ध की द्यारया औरभेद२४७ १ २३१ अथ्यु २६० हर्म मा १गा २ बन्प केकारस्य बाडकमों स्थह । ३ ४३ मस ८७ ६ वृहेश बन्य के दो भेद भूर १ ३० वस भाष गा३५ व्याल्या बस्थ के भेद ४६७ २ २०४ मन्धतस्य के चार भेद ६३३ ३ १८७ वर्म भा १वा २ वर ठा ४म् १६ वस्थन करण प्रहर् ३ हथ बस्मगार बन्धन शी ब्यास्त्या और भद२६११⊏ संश्रद र गृह६ वन्धन नामरमे कास्य ३६० १ ४१५ व्यमाश्या ३५, प्रवद्या २१६ रूप भौर उसके पाँच भेद गा १२७२ बन्धन नाम कर्म के पन्द्र भेद = ५६ ४ १८० वस भा १वा ३० वस्म वा १टी बाधन पश्चिम ७५० ३ ४३० व्या न्यु अध्यत्य १३ बन्धन प्रतिघात ्रश्**६ १ ४४७** टारव१स्८०६ बन्ध मोत्तविषयकगणधर ७७५ ४ ४४ क्षिमा १८०२ १८५३ महितस्वामी का शकासमाधान वन्नाधिकार कर्मभक्रतियों 🕳 ४७ ॥ 🗸 🗸 र्का भारण ३-१२

ममाण

कम भा स्या १८ १७

पत्रच २२३ ३१६ २०३

टा.१०उ रे स् ५४०

हर्मभा ६ गा १४ १० नव०

र्षि निगा ६८६

नव-गा १६

२६३

चयालीसदोपमाहारादिकेटह० ७ १४६

वयान्त्रीस पुण्यमकृतियाँ ६६३ ७ १५० बयान्त्रीसमकृतिनामक्रमेकी६६१ ७ १४६

प्रयालीस भेद श्राश्रा के ६६२ ७

ययासी पाप मक्रतियाँ ६३३ ३

बलदस इन्द्रिय, ज्ञानादिके ६७५ ३

विषय

बोल भाग पृष्ट

क्ष इस् ४६९, पन्न प ९स् ३० चलदेव ४३८ २ ४२ मान इ ए १४६,मन हो २०६ बलदेव नौ ६४६ ३ २१७ गा १२११,सम १८८ षल्देव और वास्त्रदेवों के 885 E 8K3 सम 1 ६ ⊏ पूर्वभव के आवार्व नी बलदेव लब्धि हथ्छ ६ २६४ प्रद्वा २७०गा १४६३ वत्तद्वीं ने पूर्वभव के नाम ६४६ ३ २१८ वस १४८ ७०३ ३ ३७४ व १ स्पा॰ सद्स्र्र् **न्तमद** यत्त वीये प्रताकार परा- ४१६ १ ४४१ स स्व १ १०५ क्रम का मतिघात १ वला अवस्था ६७८ ३ २६८ टा १०उ३ सू ७७३ पत्ताभियोग जागार 844 S 48 डण म भ्यु = भाव ह म ६ प्र = १०, ध मधि ? खो २२ प्र ४१ वहिरात्मा परमा गा १३ १२५ १ ८६ भ्रद्द ३ ६ ध अभि १ लो १६टी पृ १८ २ बहुमानाचार वहुरतं निद्धव का मतश्रकाप्र६१ २ ३४२ विशेषा २३०६-२३३२ भ समा गान सहित शहउरेरे भेरा १उ १, आव हमाध्यमा १२६ १२६ पृ ३५०

२ झानाबार का एक मेद, झानी और गुरू के प्रति मिक एउ अदा रखना

१ दस मनस्यामों म से चौती मनस्था।

विषय नोल भाग प्रष्ट मपारम चहुजुनपुना जन्मी३२गायाह७३ ७ ५१ उस ग्र ११ वहुअतसाध् शी१६ उपमाए⊏६३ ५ १५५ व्यम ११म १८३० याईस निग्रह स्थान ह्र १६ १६२ असी मध्या १वा १स् रेर यायत् वायत् घभ्या ५ भा बाईस परिचड हरू ६ १६० सम २० उत्त घ ०, प्रदेश द गा " ८४-८६ तत्वार्ध घध्या बाईस विजेपण धर्म के ६१६ ६ १४६ थ मधि ३ तो २० ती पृ ६ १ बादर = ? y य ३१ गू ७३ **४२६ २ २५ दर्स म ४भा यमा ०** दी वादर पुद्रल ४२६२ २५ त्यम स्थापमा ६० ग वादर बादर पुद्रल यादर यनस्पतिशाय छ ४६६ २ ६६ दश-म ( स.१ **८२६ २ २५ दश घर माध्यण ६० टी** वादर सुरूप पहल ८०१ ४ ३०३ स्वया १०समा ६स् ३*८* बारह धमातस्याण वारह्यागार रायात्मर्गकेद्य०७ ४ ३१६ आव ह म ४ प्र ७७५ पारह उपमाण साधुरी ८०५ ४ ३०६ मन-सार गा १११ वारह उपयोग ७८६ ४ २६७ क्या रस्स रेशर नारह उपान मून ७७७ ४ २१४ बारहगाधादणवैकात्ति र ८११ ४ ३५२ दा ॥ त्या १४-१ ४ स्तर के चीथे अध्ययन की वारदगाथाणममुद्रवालीय७≈१ ४ २५५ व्ल ¤ २१ श्रध्ययम का

मार्ग पदर्शक बारह गुण अरिहत्त देवके ७००२ ४ २६०वन १४,व सदा ६६ स्वारा १

वारह गायाए साधुके लिये७=१ ४ २५५ व्ह व २१

बारह ग्लान मतिचारी ७६७ ४ २६७ प्रवहा ७१म ६२६म १३४

# बार्ड चन्नवर्गी ७८३ ४ २६० *घट*न शत् (३) य उपन

248 22 U2C 4 4-a. farmette

बोल भाग प्रस्न मनाया

विषय

सम्पद्ध गा १२६ प्र ३१६

११२ सम ६४, १४८ मान इ.स. १ति गा ३० ७. नि ए

| बारह चक्रवता व्यागामा         | ७⊏४         | 8          | २६५      | 44 355                                              |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
| उत्सर्पिणी के                 |             |            |          |                                                     |
| बारह दृष्टान्त अनजुषीम        | 920         | 8          | २३⊏      | मारह या १३३-१३४,प्र                                 |
| तथा अञ्जयोग के                |             |            |          | वीडिका निया १७१-१७२                                 |
| नारहदीपकाया रेसामायिक         | इकेंश्व     | દે છ       | २७३      | शिन्ता                                              |
| बारह द्वार कर्म प्रकृतियाँ    | कें⊏०ह      | 8          | ३३६      | क्सभा १ गा १-१८                                     |
| - नारहनाम ईपत्नाग्भारा ने     |             |            |          |                                                     |
| वारद्द नाम मान के             | 980         | 8          | २७४      | न या १ ५७ ६स ४४६                                    |
| बाग्ह पूर्णिमाय               | <u>ده ه</u> | 8          | ३०२      | गुर्वे वा १० घा वा <sup>३</sup> स् रे=              |
| बारह मकारका तप                | ४७६,        | 3          | £4, ∫    | उत्त म २० उन्म १६-२०,                               |
| (निर्मेस)                     | ୪ଓଅ         | ર          | =ê }     | का इस् ६११ मन हा गा 🕶                               |
| बारह मकार के आर्य             | ಡಿದಗ        | S          | २६६      | वृत १ति गा ३२६३                                     |
| बारह बाल गरण                  | ಇಕಿಲ        | 8          | 38≈      | भश रव १सू ८१                                        |
| षारह भाउना (श्रनुपेद्धाः)     | F \$2       | 8          | ३५५      | शा ना १ १,भारता,हात प्रद                            |
|                               |             |            |          | २ प्रवद्मा (ज्या ४०२-१ ३<br>तस्त्रार्थ झभ्या ६ सू ३ |
| * हरिभद्रायावश्यक्र निवृक्तिः | गधा४०१      | <b>4</b> 9 | भग श्रीर | गारन च्यारतीं हा मातर्थी सक                         |

हिमदायावदयह निवृद्धि माधा४० १ मॅयुम्म ब्रीरव्यादात चकरती हा तातर्रा नरह में जाना मचना और सनत्तुनार चक्रती वा तावरे सनत्तुनगर देवशाह में उत्पन्नहोन। एन श्वर माठ चक्रवर्तियों का जिद्ध होना काखाया है ।

निपय षोल भाग प्रप्त ममाण वारह भारना पर दोहे = १२ ४ ३७६ पारह भाव प्रत श्रापक के ७६४ ४ २८० माण निश्रम और व्यवहार से

पारह मित्रसु पहिमा ७६५ ४ २८५ सम १ दशाद ४,मरा २७ १ वारह भेद अपशस्तमन ७६१ ४ २७५ अ.स. १० निनय के

पारहभेद अवग्रह ज्ञान के७=७ ४ २६६ अ ६उ ३म् ४१० टी श्रिग गा ३०० तत्वार्यं मध्या १स १.

वारदभेदअसत्यामृपाभापाके७== ४ २७२ वनव ११ स्१६४वी बारह भेद उच्योपपदा ८०८ ४ ३१८ वन ४२,४ ६ जी पति ३ स दसीक २ ७-२२३ तस्याधं झध्या ४ पारहभेद भाषा के ७७६ ४ २३८ प्रथमदारश्त ३४ टी यारह भेद सुत्र के ७७= ८ २३५ वृत्र गण १२२१

पारहमहीनों में पोरिसी ८०३ ४ ३०४ काम स्था ११-१४ भा परिवाण

वारह मान्यताए चन्द्र और७६६ 😮 ३०० सूर्वत्रा १४स १००

स्यों भी सख्या के जिपवर्षे

बारह मास ८०२ ४ ३०३ स्यमा १०मा ११ बारह निरोपण धर्म के २०४ ४ ३०६ साधा अक १ (पनभावना)

बारह विशेषण सापेच = = ६ ४ ३१४ व विस् ३६६ यति धर्म के

बारह जन श्रावक के

(पाँच अस्प्रत) (तान गुणजन) (चार जिनात्रत)

२००१ २८८ मानहण १९८० १२, उपाम भूम दा श्री १८० (ना भाग प्रेम प्रमाप २ १८६१ १४० स्वास्थ्य ४०४४६६४

विषय बोल भाग प्रप्त ववाय ७६३ ४ २७६ म*राच्या*स्हरू चारह श्रमणापासक आजीवक के ७८६ ४ २६२ निशास्त्रमा १० व्यवभात्र । वारह सभाग बाल अवस्था ६०६ ३ २६७ वा १० व ३ स ७७२ ८७६ ४ ३८३ सम १० प्रव हा १४०गा १००६ बाल पण्डित मररा वालपण्डित वीर्यान्तराय ३८८ १ ४१२ वर्ममा भग १२ पत्रप १३ च्छि । इंट्रेसम १७,प्रदूर १००मा १००५ बाल मरण बाल मरण के बारह भेट ७६८ ४ २६८ म र २३ १८६१ बाक बीर्यान्तराय ३८८ १ ४११ क्मेमावसाध्याप व वावन अनाचीर्ण साधु के १००७ ७ २७२ दश म ३ वावन भेट विनय के १००६ छ २७२ प्रव हा (४गा ४४) बाहरूय(माटाई) नरकोंकी ४६० २ ३२८ मी प्रति रह ६० बाद्य तप छ. ४७६ २ द्र उत्तम रेन्स द्रा स्तर्भ. उवस् १६,प्रवद्वा ६सा २०० चाह्यावाह्यात्रयोग 835 6 250 UFU & 508 15 नीज प्रद्धि लव्यि हथुक्ष ६ वृह्द प्रश्लारकना १४०४ योगसाच(समक्तिकाभेद)६६३ ३ ३६३ उसम २८ गा २२ रे चीज रूह दशस ४ प्रदह २ ६६ भनुम् १२६गा ७४ ५k बीभरस रस Sof & 368 सम ३० दशा द १ बीस श्रममाधि स्थान 804 4 38 सम ६,म,त निया २५ ३,म ६ बीस आश्रव 45 3 003 स४१८,४२७,७०€

९ द्रव्यातुग्राम का मेद, बादा (बिल्ह्स्क) म्रोर प्रश्राख (समान) वा विचार । २ बाच से तमने वाली उनम्पति, जैस शांति भादि ।

| विषय                             | बोल १        | वाग | 4â   | भगाण                               |
|----------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------|
| नीस भन्प                         | 803          | Ę   | 3    | <b>ā</b> 3 J                       |
| <b>नीसगाथाचतुरगीयअ०</b> न        | કે૰કો        | Ę   | २६   | न्त म ३                            |
| चीस पोल तीर्यद्वरगोप             | १•३          | Ę   | ą    | भावह निया १७६ १८१४                 |
| वॉधने के                         |              |     |      | ११८,हास चत् १४ अस्य                |
|                                  |              |     |      | ९ गा ३९३ ३९६                       |
| वीम भेद पुन ज्ञान क              | 803          | ξ   | ય    | रमंभा १मा ५                        |
| नीस विहरमान                      | 8∘3          | ξ   | 드    | 🛮 🖘 ् ६३ ७२) ,विहर निमान           |
| रीस संबर                         | 203          | ξ   | ঽঀ   | ग श्तु ४१=४०७ छ १ सु               |
|                                  |              |     |      | ७ ६ अन धराद्वार,सम k               |
| नीस स्त्रियों दी जा र            | <b>≂</b> € ₹ | Ų   | Seg  | नव हा १०८वा ५६०, ध                 |
| अयोग्य                           |              |     |      | अधि देशला अवटो यु है               |
| उद्ध पाधित सिद्ध                 | =85          | ų   | 3}}  | वस्य १ सू ७                        |
| पुद्धि श्रीत्वित्ति (उत्पा       |              | Ę   | २४२  | न सु २७                            |
| तिया) र सत्ताईस दृष्टान्त        |              |     |      |                                    |
| रुद्धि वस्मिया ग १ २ हरू।        | त७६२         | 8   | ३७६  | न सु २७, झव इ निया ०४७             |
|                                  |              |     |      | व स् १,ग ४ व ४ स् ३ १४             |
| बुद्धि पारिसामिकी (परि           | ¥\$3-        | ĝ   | ७३   | र्वे न्यू रज्या ७१ ७४ भाव          |
| णामिया)के इवकी सहरू।             | न्त          |     |      | इतिया ६४८ ६५९                      |
| <b>बृहररम्पम्</b> तकात्रिपयवर्थे | न२०५         | 3   | १=१  | 4                                  |
| बुदस्पतिदत्तकुमार कोक            | 9311         | Ę   | 85   | विस्                               |
| वाटिकनामकमाठवॉनिङ                | वप्रद्       | ą   | 33\$ | किंग गर्दर −९६ ६                   |
| बोधि दुर्लभ भावना                | 283          | S   | 308  | , शाभा श्रद्ध १ ८ टा ७३ रेस्       |
| •                                | -            |     |      | १<br>१८५ भावना ,हान प्रश २,प्रव    |
|                                  |              |     |      | द्वा १ ६वा १ ७३ तत्त्वार्व घण्या ६ |
| बीद दर्शन                        | 2819         | 2   | 280  |                                    |
|                                  |              | `   | 110  | r                                  |

विषय

ब्राह्मी

चोल भाग पृष्ठ

ममाग

६६१ ३ २३४ वव यम १, सा वा १ प्रह द चहा चये ब्रह्मचर्य की बत्तीस उपमा ६६४ ७ १५ अग धमद्वसर सु २० ब्रह्मचर्य के अवारह भेद ८६२ ५ ४१० तम १८ महा १६८मा १०६१ ब्रह्मचर्य दे ब्रसमाधिस्थान७०१ ३ ३७२ उत्त॰म १६ ६२८ ३ १७३ सब्द श्तु ६ र सम ब ब्रह्मचर्पशक्षि नी ब्रह्मचर्य पर मोलह गाया एहह ४ ७ १७७ ब्रह्मचर्यमहाजनकी पाँच ३२० १ ३२७ मान हम ४५ १४८ प्रनहा ७ रग ६३६ सम २५ माचा भावनाए त ब्राइस ४४ स १७६, ध अधि रेक्न ४४ टो प्र १२४ ३,१११ ३६६ ठा १३ १सू ३६६, य सपि ३ ब्रह्मचर्ष वास श्ला ४५ ट्र १२७ प्रम हा ६६ ब्रह्मदे रलो क का वर्णन द्ध°द 8 ३४४ वशव अर १ 865 ई 8ईंट शस्त्र में रहर ब्रह्म स्थापर काय ३७३ १ ३०० वा १३३ स्टब्स १ ब्राह्मण वनीपक

## भ

बाह्मीलिविमेश्वमात्कात्तरहद्ध ७ २६४ <sup>सम ४६</sup>

८७५ ५ १८५ भारदेश १८६,निवर्स १,३

सम रत्ना परि ४,स्या का २

भग उनपचास श्रावक कें१००३ ७ २६७ वरा = उ ४ मू ३२६ प्रत्याख्यान के मन म् १०६, य ६३ स्स भग बन्दीस साजिपाति ४ ४४ २ ८१

**६३० रमें भा ४गा ६४-६६** भाव के सूय जुरुष क्या १०, घायम , भंग सात (सप्तभगी) ५६३ २ ४३५

१ ब्राप्ता दान की प्रशास कर भिन्ना खन वाला यावक।

विषय बील भाग पृष्ठ प्रमास भगवतीस्त्र केड्कवालीस७७६ ४ १३८ शतर्षोका विषयवर्णन १ भगवात्पार्यन्वस्य के ४६५ ३ ३ ८८०३स्.६१०म सनद दस सराप्रस्

भगवान् पश्चिनाय आदि ५५३ २ २७७ व्यथ्य २ १८६८ एकसाथदीचालेनेवालेसात भगवान् महाचीर वीचर्या ६२२ ६ १६६ व्याचा ५१म ६७१ विषयक गाथाए तेईस

भगवान् महातीरकी तप ८७८ ५ ३८० मावा॰श्रु १म ६३ ८ श्र्योविषयकसम्हणायाष्

भगवान् महारीर कीयसतिद्र७४ ५ १८२ बाचा-धु १म ६३ २ निषयक सोखह गाथाए

१४५५ सावहणायाण् भगवान्महावीरके११नाम७७० ४ ३ वेनदिया नोल्वून१ न०१ भगवान्महावीरकेदसस्वप्तदेश्७ ३ २२४ म ग १९३ म् ८०६ ठा १०

वरस्य ४० भगवान् महावीरक नी गर्छा ६२४ ३ १७१ वस्वर स्थान भगवान् महावीरक पास ४६६ ३ ३ वन्त्र स्थान आठराजा दी चित हुए

भ०महावीरवेशासनमतीर्थ ६२४ ३ १६३ व्य व्य रे सु ६०१ द्वरागोत्रनोधनेवालेनौज्ञात्मा

भगवान् महावीरसवपदिष्ट३४० १ ३६४ | व्य ६७ १८ ३६६ ४ प्रीय एव भ्रतुमत पाचपांचवी ७३५७ ३७२ | द्वा ६६११८४४

९ १८ ३७ पर टिप्पची दग्रा 1

विषय बोल भाग पृष्ट ममाण भगवान् महाबीरसे उपदिए३५६ १ ३७३ अन्ड १ त् १६६ एव अनुमत पॉच स्थान भक्त स्था चार १५० १ १०८ अभ्व २ स् २८२ भक्त म्यासेहोनेवालीहानि १५० १ १०६ अभ्व २ स् २८६ भक्त मत्याख्यान सर्ख ८७६ ४ ३८४ वर्ष १ १०० भक्त परिण्णा पहण्णा ६८६ ३ ३५३ वर्ष

भद्रकर्ष प्राप्त केंद्रसस्थात ७६३ ३ ४४४ छ १०व °स. ७५६ भद्रतन्दी कुगारकी कथा ६१० ६ ५ ८ वि॰ म १२ भद्रतन्दी कुगारकी कथा ६१० ६ ६० वि॰ म १८

भद्रोत्तरमतिमातप की ६८६ ३ ३४७ वतन्य = तिथि घौर उसका यत्र

ी भयद्रास ७६८ ३ ४५१ झ १०३३ स् ०४४ भप निःस्त असत्य ७०० ३ ३७२ झ १०म् ०४१ पत व ११म्

भगानास्त असत्य ७०० ३ ३८६ वा १०स्०४ महा ५४९ १ १०५ वा ४३ स् १४८ महा १४८ १ १९ १२ भगसहा ७१२ ३ ३८६ वा १०स्०४२ महा ४४८ भगस्य

भगसता ७१२ ३ ३८६ वा १०५० शरा राज्य भगसता चारकारणों से १४४ १ १०६ वा उर स १४६ मन द्रा उत्पन्न होती है १४४ गा ६२३ । भगस्थान सात ५३३ २ २६८ वा वा ३५६४ व्यक्त

भरत क्षेत्रकी आगामी अस्स ६३० ६ १६६ सम १६८ प्रत्र द्वा व गा, र्पिणी के चौबीस तीर्थहर रहर-२६६

भरत क्षेत्र क्री गत उत्स- ६२७ ६ १७६ प्रवद्वा ४ गा २५८ २६० पिणी के चौबीस तीर्थहुर

१ राजा मादि क टर से दिया जाने वाला दान।

विषय बोल भाग प्रमु भगाम भरतनेत्र केवतमानव्यास ६२८ ६ १७७गा १८० मार हवा ५०६ '८० **पि**णी क चीबीस वीर्थट्टर भारमगा २३१ हेट. गरा,

प्रवाग्य संस्थ यरतचक्रानीजनित्वभाजनाट१२ ४ ३७८ जिवलाग

भरतिशालाकी रचा औत्प २४२ ६ २४३ नम् जमा ६२ ही

चिकी दुद्धि पर

भवतेरहभ० नरुपभदेन के=२० ४ ४०६ निवर्गाः

भवनपतिहर्नो छहम ७३१ ३४१७ इस अधिपति ७४० ३४२० भव ३४८ न

भननपासी (भपनवति) ७३० ३ ४८६ वश्य भारेद, स्र १ ३२६ द्यदम ७३ सदा २३ म १११

नाप्रति ३३ १ स् ११६ भनपुद्रता परान्तन ६१= ३ १४० वस भारवाटा व्य भवपत्ययश्रमधिज्ञान (३ १११ व्यश्यान,०१

भव सिद्धिक = १७ च उस्तुष्यात्रमार्

भव स्थिति ३१ १२२ सन्दर्शनः

भव्य क्रभव्य स्त्रीपुरमा में ६५४ ६ २६= प्राद्ध २०० गा १४०४ व

**कितनील**िययांडासकती है? 3205

भन्य जीवारे सिद्ध हो जानेहर= ६ १३६ मन १५७२ए १४६ पर बवा लोक भन्यों से शहन

हो जायगा?

भन्यत्रमार्मणा और ८४६ ५ ५८ स्थमा ४वा ९३

उसके भंद

वोस भाग प्रष्ट

**जिपय** 

१ भव्य द्रुच्य देव

**प्रवा**ख

४२२ १ ४४५ अध्यक्ष ४०१, मग १२३ a

२ भागिक पस - ३७४ १ ३८६ अध्वरेष ४४, भागे सोलहमाअत्र आदिकेट६८ ५ १६८ मस १६३ र स ६४४ भाडी सम्मे समीदान ८६० ५ १८५ उपाय भाग, नगाय धन् ३३०,मार इस ६५ घर घ भाण्ड (पण्यवस्तु) चार २६४ १ २४६ सम म स ६६ भार मत्यारोहराता त्रिनय२२८ १ २१८ दश द ४ के चार मकार **२१० १ १**८३ न्यायत्र प्रथ्या ७,२तम परि ८ भाव भाव इन्द्र के तीन भेद દર १ ६६ भाव जनोवशी भन्न २६७ ७ मू ५०२ २१ ११६ भाव कर्त श्राचा झण्ड १ नि गा १८४ 898 E 030 भाव छ, ४७४ २ ८१ भनु म् १२६, टा ६७ रेस् ५३७. कर्म भा दगा ६ ८-६० भावदुःखशन्याकेष्ठतकाररथप १ २४० ठा वड रे सूरे ४ ४२२ १ ४४६ सन्तर्रा, भरा १०७६ भाग देव भारता अशुभ पाँच ४०१ १ ४०० व्यवहा परेगा ६०१ उत्तम १६ १४१ १ १०३ उत्तम रहेगा रहे १ १६४ भावना चार २८६ १ २२८ मानना, इसा भन्ने ३४ ४४ व भावना चार भारता चार ४६७ २ १८८ भावना छ: समक्ति की ४५४ २ ५८ भा हा १८० गा ८८०, ध सथि राजी २२ टा पुरु भावना उमे १६६ १ १५६ म मधिर ला ४० टी प्र १३१

1 थानामी मय में देव होने पाला जावा २ अलखी का बना हुआ व दे।

निपप वाल भाग प्रष्ट ममाख भारनारथपॉचयहाबतकी ह३८६ २१७ भावना पत्रीम पविषदा ३१७ १ ३२४-\* 1 3 3 mc 12 12 12 14 व्रतों भी 35€ म करि रेस्पो ४८ शेष्ट्र १३४ भावना बारह ⊏१२ ४ ३५५ शाना ३,० भारता,इल दहर प्रश्चा १ ज वा ६७१ ६७३ ব্ৰহ্মখ মধ্যা খ্যু,খ भाग निक्षेप २०६ ८ १८८ मध्य १६-,यस मध्या भाव पाँच जीव के नेत्र १ ८०७ मास् १०६ मास् १२६० ६८ इसे भारता ६४ ई भार पुद्रल परायनंत्रमुक्ष ६१८ ३ १३६ स्मधारण व्यन्व्य और बादरका म्बहर भाव मतिक्रमण वेरह १ वेवेह अध्य रेण व्हारमायसम 47 1240-9141 E41

भार प्रत्यमीज अध्ये २ थ्रै भगः उद्यार्थस्य भाव मञ्जूपत्ताया अन्य २ ६० अ(३) स्ट्रंट २ भाग ममार्थमायकीयार्थेद्धः ३ ४०१ स्ट्रंट ११४० प्रत्य १९१३ भारमार्थाकीव्यास्या, भेद१६ः ११४० प्रत्य १९१४ भारमार्थकीव्यास्या, भेद१६ः १९४७ प्रत्य १४४३ भाग तेच्या ४०६ २ ७२ भग १३२३ स्थारण्य

व १७३४,इस सा ४गा १२तथा १३३३,माब इ.स. ४५ ६४४, इञ्चलो म ३२लो १८४ ६८२

दन्यते न ३२ल १ ६२ भागशुद्ध मस्यारपान ३२८ १ ३३७ व्यस्त १४ १६ भाग्य म १९८४० भावशावककेसन्द्रासण्यत्त्व ५ ३६२ प्रथपि १२ते १२८ ४४ भाव सत्य ६८८ ३ ३७० व्य १ ४०४, १८४ ११६

१६४,ममधि.३२ला ४१२ १२१

**ममा**ख

६३१ ३ १७६ अ६३°स् = १ माया स २ उ १ स ८८ री

१८७६ २ द्रह उत्तम रे॰गा = ठा स्त ४११

व्यस् १६, प्रय ह्या हैगा २ ००

अब हा १४६ मा ६४२ टी

बोल भाग पृष्ठ

१० १ ⊏

| १ भावानुपूर्वी        | ७१७         | ₹ | ३६१ मन सण                                    |
|-----------------------|-------------|---|----------------------------------------------|
| २ भाविताभावितानुयोग   | ७१८         | ş | इह्ह स १०व र स्थाप                           |
| भावेन्द्रिय           | २३          | ζ | १७ पत्रप १६ तत्वार्व मध्या रत् १             |
| भावेन्द्रिय के दो भेद | 54          | 8 | १७ तत्वार्थभध्या - सू १=                     |
| भाषा के चार भेद       | २६६         | 8 | २४८ पत्रप ११ स १६१                           |
| भाषा के पारइ भेद      | 300         | 8 | २३८ अरन सबरद्वार २ सू २४टी                   |
| भाषा पर्याप्ति        | ४७२         | २ | ७८ पनप शसू ९०टो भश ३उ ९                      |
|                       |             |   | स् १३० प्रवद्धा २३२ गा<br>१२१७,कर्मभा १गा ४६ |
| भाषार्य               | <b>೧</b> ೭೩ | å | २६६ वृज्धनिमा३०५०                            |
| भाषा समिति            | ३२३         | 8 | ३३१ सम ८ ग ४ स् ४ k ७ व्त. श्र २४,           |
|                       |             |   | थ भवि ३"नो ४०टी पू १३०                       |
| भित्रखु पढिमा नारह    | V30         | ß | २्ट्युसम १~ अस २३ १टी,दसाद ୬                 |

विषय

भाव सम्यवत्त्र

भिचाचर्याकेतीसभेद ६३३ ३ १८६ | उरम् १६,म स १६उ ० भिन्नाचर्याकेतीसभेद ६५६ ६ ३१० सिन्नर भिद्यक्त प्रमच्छ की चपमासे ४११ १ ४३७ अ ४ उ ३ सू ४४३

भिन्ना की नौ कोदियाँ

भिन्नाचर्या

भित्तकका स्वरूप बताने ⊏६२ ५ १५२ <sup>उत्तम</sup> १४ वाली सोत्तहगाथाए

२ दञ्यानुयोग का एक मेद

१ भौदारिक परियास भादि भावी का वस, परिपारी।

पोल भाग प्रष्ट चिपय भगाण भिन्नकी द्वाया औत्यत्तिकी २४२ ६ २०६ नम् रूमा ६४१ उद्धि पर भिन् प्रतिवा(परिवा) ATOT CHI & EEE E 323 भाग्न विण्डपाविक Jaffitrais one & LEE अञ्च परिसर्प पश्च करह देश अप का देहे 208 358 १ भूत (जीव) य त्म ११० व गा १४ भगू व्य 230 8= भृतगाम(जीवा)प १४भद =२४ BY TAMITSH & EXXE ¥ 29 भृति कर्म R.S 958 Je TEPR, P 37 In 16 m per \$ भवतोत क्षेत्रपश्मिष्य के ६२३ 8 १७३ माम १३३, वनदा १४४ भेद परिखाम ११ श्रम् ११ था १ ११ ११ ६६४ ६ ११७ भैद प्रभद्र प्राटक मों के ५३० ३ ४३ प्राप २३ उस म ३३ वर्ष भा ५ महबार्थे सम्बाह स.स. व वह । शा अप्रभृतिमाणा stot eventeratest

भद्र बयालीस ऋा अप्र के हहर ७ १४६ वह मा १६ भोग प्रतिघात 21 k3 % (I e=1 888 8 220 भोग सुख य १०७३ स ३३७ 330 3 248 भोगान्तराय क्षम भा १वा ६२, वस.व २३ ३द्रद्र १ 888 भाजनपरिणामस मकारकाध=६ २ ६६ श्राप्त १११

भ्रमर इति पर चारगाथाप्ट १४ ७ १८४

## म्

मंगल रूप लोकोत्तमतया १२६क१ ६४ भावसम ४११६६ यारण रूप चार हैं

पूर्व वस्तु न खबर दुकडे की हुई वस्तु को दी खन बाला क्रिमद्रपारी छाप्त ।
 भुजाओं से चलन वाले जीव चढ आदि ।

म्ल,भविष्यत और वतमान शीनां कालों में विद्यमान होने से और मृत कहलाता है।

बोल भाग प्रष्ट विषय प्रपाण मक्तिय दोप (ग्रहर्णे- ६६३ ३ २४२ वर हा ६०गा ४६८१ १८८, पि नि मा ४२०,व मधि ३४वे पणा का पर्रु दोप) रव्टी १४१,पचा १३ मा २६ मच्छकी बयमा सेभभिच्चक ४११ १ ४३७ व्यस्त्र स्टब्स् मच्छ के पाँच मकार 860 8 835 ठा १३ ३मू ४४३ मणिका र्ष्यान्त पारिखा- ६१५ ६ ११३ न स्१० गा ०४, बाव ह मिकी उद्धि पर या ६५१ मण्डितस्यामीगणप्रस्मावय७७५ ४ ४४ स्थिवमा १८०२-१८६३ मोत्तविषय रशकासमाधान पत्र प्रवृद्ध ३१२,ठा रस् ७१ यतिज्ञान १५१ १२ मतिज्ञान ●35 S POE डा १८ १ स ४६३, ने स १, वस भा १गा ४ स्थाल्या मम २८, कर्भ ना १ गी. ४-६ मतिज्ञान के अठाईस भेद ६५० ६ २二३ पतिज्ञान के चार भेद ₹00 € १५= ठा ४ उ ४ स् ३५४ मतिज्ञानावरणीय कर्मभा १गा ६,२ग १स् ४६ ४ ३७= १ ३६४ १मतिभग दोष धा ३ ० उ ३ सू ७४३ Ø52 3 8°€ द्या व ४ ठा दड रेस ६०१ मति सम्पदा प्रकृष्ट इ १४ मत्यज्ञान साकारीययोग पत्रव्य २० स ३१२ ७८६ ४ २६= 805 \$ 600 दा १० स् ७१०,ग दस् ६०६ मद दस टा ६उ ३म ४००, घ मिरि २ मद्य शमाद ३८११ २७१ ज्लो ३६टी ए ८१ पचा १गा रटी घट १ सतो १टी मधुसिक्प की कथा हथ्रह ६ २७२ नस् जगा६४ टी श्रीत्पत्ति की बृद्धि पर

९ वाद या शास्त्रार्थ क समय अपनी जानी हुई तात रो भी सूल जाना अववासमय पर उसरा भाद न आन्धाः

मन पर्यत्रहान का विषय ६००३ ७ १०४ किंग गाऽत्र वाध पर्या है १ मन,पर्यप्रहान की अविभि ६१०० विषय त्राप्य अविकास सान से विशेषता स्था १ ८२४

सा४ ने स्१

सन.पर्ययद्वानकी ज्याख्या, भेद१४११२ व व्व व्य १ स. ५१ सन पर्ययद्वान के लिये ६२६३१७२ व व्य १ ५

श्चानश्यक नी पातें १ सन पर्ययज्ञानसाकारो ७८६ ४ २६८ पत्र परश्स ११२

पयोग मन पर्ययज्ञानावरणीय ३७०० १ ३६४ गध्यु४६० संभाऽगा० मन पर्ययज्ञानीजिल ७४ १ ५३ अध्यक्ष्यस्थ

अ भी चैन सिद्धा त वाल समेल भाग कुछ २ ३ ३ वर सच्च माम भी भी स्नात महत्त्राय हुनी हु व मनात शाल नामत अप भा ली हुई है । सनुवायद्वार तथा स्थानाम सुत्र में स न्य माम नी मृह्यनार्था क बाम दुसरी तरह हैं । उननी याथा इस प्रदार है—

बस्तरमदा रययो, जसरा बसरासमा । समोक्कताय जीवीरा, समिक्ता होइ ससमा॥ मय---जस्त्रमर रत्ना उत्तरा उत्तराका मयत्ना सुनीरा और ममिक्ता। १ नव्य भीन वीच न परों मिक्ता सने नामा ममिक्तरारी सासु। गह द्वीत्र और समुद्रीमें सहुद्रपती प्योटिंद गीजी न मनोका मार्वोनो जाना।

प्रमाण

विषय

बोल भाग पृष्ठ

मन.पर्ययदर्शन नहीं हैफिरह⊏३ ७ १०५ न॰स् १०८ा विशेगा ८१४ पनःपर्ययज्ञानी व्यनन्त प्रदेशी स्कन्ध जानता भौर देखता है यह कैसे कहा ? मनःपर्पाप्त ४७२ २ ७८ पत्र व शतू १२टी ,भश ३७ १स १३०,प्रवद्वा २३२ फर्मभा १ गा ४६ ६२७ ३ १७२ व्यह्य में ६०० मन:पुण्य जी प्रति ३ स १०१ मनःशिला पृथ्वी ४६५ २ ६६ मनकेदसदीपसामायिकके७६४ ३ ४४७ शिचा॰ मन जिनय ४६८ २ २३० उवस् २०,भश २४उ ७ सू ८०२ ग७३ से ६८४, म मधि ३२लो ४ व्ही पू. १४ १ मनविनय(व्यवज्ञास्त) के ७६१ ४ २७५ उनस २० चारह भेद मनविनय (श्रमशस्त)सात ५०० २ २३१ ो भशर<sub>र</sub>ड प्रमूद•र,हा ७ मन विनय (प्रणस्त) सात ४६६ २ २३१ | उ स्त्र ६८, व्य स् र• मनुष्पश्रायुगन्धकेष्ठकारण१३४ १ १०० स ४३४म् ३७३ मनुष्य के छः मकार ४३७ २ ४१ टा (उ३ स ४६० मनुष्य के तीन भेद 5k 8 80 हा ३३ १स १३०,पत प १स ३७,जी.प्रति रेसू १० ३ मनुष्य के तीनसी तीन भेंद ६३३ ३ १७६ पस्र प १,उस म ३६,जी प्रति ३ मञ्जूष्य क्षेत्र छः ४३६ २ ४१ य उरस्ट॰ मनुष्य भवश्रादि११दुलंभ७७२ ४ १७ भाव ह निया ⊏३११ ३४१ मनुष्यभवश्रादि ४ अङ्गोकी ६०६ ६ २६ उत्तथ ३ दुर्जीभवा प्रवाने पाली बीसगाया

विषय बोल भाग प्रप्र मपाण ममुप्यभाकी दर्लभताके६⊏०३ २७१ उत्त थ ३नि गा १६०,भावह निया ८३२५३४४ न्स दृशस्त पनुष्प समृद्धिम रे चौदह =२६ ४ १= पत्र-प शत् ३७ मनु,सू १११ उत्पत्ति स्थान 2962 मञ्जूष्यसम्बन्धीववसर्गेचार२४१ १ २१६ स ब्यू ३६१ सूच भ ३३ १री मनो ग्राप्त उत्त च २४, ठा शतू २१६ १२=ख १ ६२ य त्तु १५४,तत्वार्व भ्रभ्या ६ यनीयोग इप्र १ ६ड मनारथ तीन आवद है दा इउ ४ स् ३१० == १६४ मनोरथ तीन साधु के 88 8 32 ठा ३ व ४ सू ११० मन्त्र दोप ⊏ह्ह् ५ १६५ ज्वद्वा€ श्या ४६⊏ प्रश्रीय रे रक्षा २०१ ४० पिनिगा४ ६, विति या ६६ वना १३गा १६ \$00 € 3 8€0 \$10× \$1100 € म'दा श्रयस्था मयूराण्ड और साथपाडकी दर १ ८ ८५३ नक्द मा १००ी सम्यस्त्रान विदार हा ध रे कथासम्यक्तमेंशका रेलिए

मदा अवस्था ६०० ३ २६७ डा १००१ एवर पा प्याप्त और साध्याह की २०१ ४ ४५३ वरवर वा १००१ मधुराव और साध्याह की २०१ ४ ४५३ वरवर वा १००१ एवर हो भेद ५३१ जहा प्रश्ना १ भरण के तो भेद ५३१ उहि अचा १००१ भरण के तारहमद ००६ ४ ३०१ वर प्रश्ना १००१ भरण भय ५३३० २६० डा ००३१ ता ४४६। ता १ भरण साहि पहणा ६००६ ३ ३५५ दन भणा वा महार वा अति ।

मिल्लनाथ आदिएक साथ ४४३ २ २७७ व्यन्त्र २६४४ दात्ता तने वात साव मिल्लनाथ भगवान और उन ४४३ २ २७७ व्यन्त्र ३६४४ के लसाधिया उन पूर्वभव

विषय वोल भाग प्रष्ट प्रमाण मिल्लनाथ भगवान् की कथाहरू । ५ ४४४ हारम ८ मिल्लिनायभगवान् के छ: ८१२ ४ ३८० <sup>हा० म</sup> पित्रराजा (ससार भावना) मिल्लिनाथ भ०के साथदीचा ५८३ २ २७० व ०३ रेस् ४६४ लेनेवालेळ:राजाओं कीकथा मसि कर्म जी,प्रति ३उ १६ १११ तन्द्रस ७२ १ ५२ H 14-912 40 महति बीर (महाबीर) जैनिया बोरयम १ न १ 38 000 **५१६ २ २४७** भारह म ६८ ८ १ ही प्रव महत्तरागार द्वा ४गा २०४ महर्द्धिक देव दस ७४३ ३ ४२१ थ ३० में ६ ६०६ छ महाकाल निधि ठा ६उ ३ सू ६७३ ६५४ ३ २२१ महाराली रानी E=E 3 388 भत∘व ८ भ ३ महा कृष्णा रानी भत्∘द ⊏ म ५ ६⊏६ ३ ३४४ ६०४ ३ १२१ बादवरे सु६११ महाग्रह धार महाचन्द्र कुवार की कथा ६१० ६ ६० বিভয় ৭৯ महानदियाँ चीदह ४३८ ४३६ २ २७० ४४४ मे हे हर १६ महानदियाँ चौटह **288 4** सम १४ महानदियाँदसमेक्सेडत्तरमॅ७५९ ३ ४४१ हा १०३ ई स ७१७ पहानदियोंदसमेहसेदित्तिणमे०४८ ३ ४४० थ १० इस् ७१७ महानदियाँसातसात्रभ्द= ५३६ २ २७० झ ध्व३ सू ४४४ महानदियों को साधुद्वारा ३३५ १ ३४६ व ध्वर सु४१२ प्रमास मेंदो तीन बार पार करने के पाँचकारण महानिधि नी चक्रवर्ती की ६५४ ३ २२० टाब्ट सहस्य

बोल भाग पृष्ठ भमाख विषय ६०५ ३ १२१ सन्तर्दक्षात्र ११७ महानिधित्त आठ महानिर्ग्रन्थीय अध्ययन ८५४ ५ १३० उत्तश्रर<sup>०सा ३८</sup>४२ की पन्दह गायाच महानिर्जराबीर बहापर्य ३६०, १ ३७४ व १३ १ मू १८४ बसान के पाँच पाँच पाता ३६१ महापद्यस्यासायः वर्षणाः ६८६ ३ ३५३ द॰प॰ हमेर इ रेनरे अ स्य रेसिहें पर महा पद्मनिधि महामातिहार्यद्रअरिहन्तमे ७८२ ४ २६० सम १४ व शदाहर महानलाकुमार की कथा ६१० ६ ५६ वि॰ म १७ महामाइनीय कमें के तीस ६६० ६ ३१० वसाय वस्त ३०, उत्त म.१३ सा १६ने झावह छ ४५६६० स्थान टाप्ट्रे म १७२ भग३५४१ स्टब्स् महायुग्म सोलह जवस ४स् ६३ १०२ त्रीक महाविदेह क्षेत्र के बचीस ६७१ ७ ४३ भा रस ९७ विजय ७७० ४ ४ वनविद्या बीरयूम १ न १ महाचीर

महासीर ७७० ४ ४ व्यवस्य वास्यान महातीर भगवान् की चर्चाहरू ६ १६६ माना छ १थ व्य निषयक तेईस गाथाए

महाबीर भगवान् की तप =७= ५ ३=० माना धु १ म ०३ ० स्वानिष्यक सगह गायाप्

महाबीर भगगन्त्रीवसविद्याध्य ५ १८२ ब्राबाधु १४ ४ ४ १ विषयक सोलह गाथाए महाबीर भगवान् के ग्या- ७७५ ४ २३ विकेश १४ ६६ २

महानीर भगनान् के स्थान ७७५ ४ २३ विशेषा १४६६ २०२४,<sup>मा</sup> रह गण्यस् ११ मात्र ह टिज्जी ए २०३४, स्रान ह निया ५६२ ६४६

व्यावहानिया ५६३ ६४६

बोल भाग प्रष्ठ ममाण विषय जैनविद्या बोस्युम् १ न ९ यहाबीरभगवान् केश्शनाम७७० ४ ३ महानीर भगवान् केंद्स ६५७ ३ २२४ 47943 Brocks19. उ रेगु ७१० स्वप्न और उनका फल महावीरभगपान् के नौ गण ६२५ ३ १७१ थ बड रेस ६०० महावीरभगवान् वेपास ४६६ ३ ३ ठा दंड ३ स.६ २१ टीसित आढ राजा महावीर्भ=केशासनमेंतीर्थं ६२४३ १६३ व -व स्त्रः टरगोत नॉपने बालेनीआत्मा महावीर स्तुति अन्ययनकी ६५५ ६ २६६ त्र<sup>व</sup> म चनतीस गावाए देश म ४ ठा १३ १स ३८६. महाज्ञतकी व्याएयाओं र ३१६ १ ३२१ उसक भेट प्रवद्धां ५५मा ६८३,५४ भधि ३ "लो देह ४४ म १२० महाजत चार १८० १ १३४ टा ४३ १ सू ३६ महात्रतपॉच की पचीस ३१७ १ ३२४ भावाश्व रच् रेम २४सू

महाजत चार १८० १ १३५ झ ४३ १ तु २६
महाजत पाँच की पचीस ३१७ १ ३२४
भावनाप ३२१ १ ३२६
सहाजत पाँच की पचीस ६३८ ६ २१७
सहाजत पाँच की पचीस ६३८ ६ २१७
भावनाप

महात्रतीकीपचीसभावनाष्ठ्रह७ २ १८४ पहाशतक श्रावक ६८५ ३ ३२७ उगा०म ८ महाशुक्रदेवलोककात्रर्णन ८०० ४ ३२२ पत्र पत्र १३ महास्त्रीतोभद्रतप्यश्रसहिनद्द्द ३ ३४४ भत०न ८म १ महासामान्य ५६ १ ८१ स्तापिश्च १४६ महासिंहनिष्कीदिततप्वर्षश्रद्द् ३ ३४१ मत०न ८म ४ विषय चील भाग पृष्ठ मवारा महासेन फ्रप्णा रानी ६=६३३४६ भत-र≈ म१० महास्त्रप्त चींदह =दे० ५२२ मशा रेड स्तूरण्याम

द मू ६६, कन्यदूर महेश्वरदत्तरीक्रथासम्यास्व=२१ ४ ४५६ नगराण १०३ सन्यास्य क त्रिचित्त्सिम्ह्याद्वीपकेलिए भिन्न

मोर्गालक पदार्थ आठ ४६४ ३३ अनम् त्या सन्त १० मोदला (ब्रासिपया)केपाँच ३३० १३३२ थ मधि १ ओ ११ टी ८८४, दोप पिना १३४ ६०, जसम २४ १ माणबुक निधि ६४४ ३ २२२ अटड १ स्टब्स

माता के तीन काइ १२३ १ ८७ वा रव १ तु २० मातापितास्त्रापीधर्माचार्य १२४ १ ८७ वा रव १ तू ११४ मा मन्युषकार दुःगमण है ||तकालार १८ ग्राह्मीलिपि करुर १० २०० स्मार्थ

नान के चार भेद ब्लीर १६० ११२१ वयप १ या १ व्हा ४ वर वनकी जपमाण यश्य क्ली मा १ सान के दा कारण मान के दा कारण ७०३ ३ ३७४ टा १ वर्ग १ व्हा १ १ १ मान के दा रहा नाम ७६० ४ २७५ था वर्ग मा १ वर्ग प्राप्त

न द! ए ≃દ્રદ્ધ કૃદ્ધ પ્રવદ્ધા નગાક્ક અધિ ક સ્ત્રો વરટી છુક્ક વિનિ શા ક્લ્મ પ્રિલે શા ક્ષ્યા ક્લ્

१ चक्वती की नौ महानिधियों में स एक निधि ।

<sup>े</sup> उत्पाद व्यव और धीन्य इन तीन पदी की मातृनापद बदते हैं। इन्हें जीवादि हर्कों में घटाना मानकानचीन है।

| निपय                  | योख :      | भाग | पृष्ट | <b>भगा</b> ण                       |
|-----------------------|------------|-----|-------|------------------------------------|
| पान नि.सृत असत्य      | 900        | 3   | ३७१   | का १०उ रेमू ०४१ प्रम ११            |
|                       |            |     | मृ '  | । ६६ घ मित्र दश्लो ४१ष्ट १२२       |
| <b>यानसं</b> झा       | ७१२        | Ę   | ३८७   | टा १०३ त्सू ७५२,म रा ७३ ८          |
| पाया का फल            | ५७⊏        | ą   | 38    | ठा= व ३स्६६७                       |
| माया की भालोयणा के    | ५७७        | 3   | १६    | य = व ३ सू ४०.०                    |
| श्राड स्थान           |            |     |       |                                    |
| मायाकी आदोषणा न       | प्रथ≡      | 3   | १=    | य = व ३ मू ६ = ७                   |
| करने के आठ स्थान      |            | •   | •     |                                    |
| माया रे चार भेद और    | १६१        | 8   | र२१   | पप्त प १ ४म् १८८, टा ४३ २          |
| वनकी वपमाष            |            | •   | • • • | सु ६३ क्स भा १गा २०                |
| माया के चौदह नाम      | <b>=3€</b> | y   | 3 8   | सम ६०                              |
| माया रे सत्रह नाम     | ===        |     |       | समध्य                              |
| माया दोप              | =६६        | -   |       | प्रव द्वारण्या ६ ६ ७,६५ म्रस्थि ३  |
|                       |            |     |       | श्लो ५२५ ४०,पि निगा ४०८            |
|                       |            |     |       | पिं विया ६८ पचा १३मा १८            |
| माया नि:सृत असत्य     | 900        | 3   | ३७१   | हा १०स् ७४१ यम्र प ११स्            |
|                       |            |     |       | १ ४,र अधि ३२लो ४१पृ १२             |
| े मायाप्रस्यया क्रिया | ₹8₹        | ζ   | २७८   | टा उ १ स्६० / १ १ ३ २ सू           |
| W1111-0 141-141       | 11-3       |     | *>= - | इन्डिया ३६ मा ३६ ३ <del>८८ ४</del> |
| मायाबी भावना          | ४०२        |     | 820   | उत्तम ३६गा २६३,प्रद हा<br>७३ गा६४३ |
| माया शल्य             | 205        | , 9 | (93   | सम ३,ठा ३उ रेसू १८२,ध              |
|                       | 100        | `   |       | व्यथि श्रेग्लो २७टी पृ ७६          |
| माया सज्ञा            | ७१२        | 3   | ३८७   | अ १०उ से ५५ र म रा ७३०             |

**ं**मास एल्प

बील भाग प्रार ववाण विषय मारणान्तिक सम्रट्यात ४४= २ २== पत्र । ३६,८७३ स्तृष्ट्य इस्दर्भाम ३५ १२४,मनदा १३१ मार्गेत्री स्था भौत्यत्तिरीट४६ ६ २६७ न मरन्म ६३न बद्धि पर नर गा १४,६म भा ४गा ५ मार्गणा चौदह और उसके ६३३ र १६६ ध्यवान्तर भेड उस भा दवा १०-१ द मार्गणास्थान के श्रवान्तर=४६ ४ ४७ भेड बासड वर्णभा समाद १४ मागेणास्थान चीन्ड **=98 9 99** उल्लंब र्देवा २६६८१ ,प्रवद्धा १ माग्द्रपण 868 8 298 ज्यार ६ ४६ 8०६ ६ 832 वसमार्गा ३६४ वर २ मार्गीवमतिपत्ति डा अध्या ६०६ मार्देश (मृदुता) ३५० १ ३६५ अध्यादेहर प्रदार्दण ६६४ ध अधि ३ ला ४(११२४ मार्देव (मृद्ता) ३ २३३ वर मा १३ मम १०, शा भा १ वर दसरमा ना द्धाः ५ १६३ प्रवद्गा (ज्या ⊧६६ प्रमधि **१** रे मालापहत दोप "बार्निय ३= वितिया ६३ विविधा / पचा ११मा ६

। हाल दान चारित्र कर राज्य थम म तथा उसक पालन वरणे वाद साधूमाँ में स्थकल्यत दुश्या कराता।। २ गान दुग्न चारित्र कर शत्यागर्य वो द्वार वर निशीत माम को मूं करना।। १ जमी जमार जाई मामाला न हाथ ॥ धर्म मक वहीं वेशील सदेहाकर वा नि सस्यों चादि समाक्र साह्य दाशा था शुक्क कि एस प्रमुर्गात्य विसी दूसर करात के जिस एक साह से क्षित्र एक स्थान पर न रहना सम्बन्ध वर्ष वहीं

६६३ 3 २४० वस १०मा ११ १७

भ ग १ड ५स ६२टी ,भ रा २

भश २६उ ७स ८०१,३। १०

उ रेल् ७४६, उत्तम र६गा रे.

प्रमुद्धा १०१मा ५६० टा ८७ वेस ६०७

१ ३६८ साध्यशस्य श= समारे

| In addited shilled                                                 | 1006           |     | 11-       |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|
| मिथ्यात्व दस                                                       | ६६५            | ą   | ३६४       | टा १०व हेतू ७३४                               |
| मिथ्यात्व पाँच                                                     |                |     |           | ध मधि रश्लो २२टी पृ३६                         |
|                                                                    |                | -   |           | कसभा ∉ गा≵ ९                                  |
| मि॰यात्व मतिकमण                                                    | 398            | ?   | ३३८       | टा ६उ रेस् ४६० मान ह म<br>४गा १२४०-१२४१प्ट ४६ |
| मिथ्या दर्शन                                                       |                |     |           | न स = उ २सृ ३२ • क्रा <b>१</b> सृ <b>१</b> =  |
| ४ मिथ्या दर्शन मत्यया                                              | 335            | 8   | २७=       | ठा २३ १स (०, ठा ६३ २स                         |
| क्रिया                                                             |                |     |           | ४१६,पत्र व २ ५सू २८४                          |
| मिट्या दर्शन शल्य                                                  | १०४            | 8   | ७४        | सम ३ म १उ १सू १८२                             |
| १ जिस प्राथित का सा<br>२ जी प्रायदित विभाग<br>३ जीवें क प्रवस्तायक | करक दिय        | াজা | य यानि    |                                               |
| A satteftle aft                                                    | Andreas at all |     | A 1161.26 | I THE PERSON OF THE PERSON OF THE             |

४ मिध्या दशन मर्थात् तस्त में मधदान या निषरीत धदान सेखगनवाली किया

प्रदेश है है दे

भी होता है ? उश्यु १९२३ माहेन्द्र देवली कका वर्णन ८०८ ४ ३२१ पन पण्यु १३

· पासिक बद्धातिक ३२५ १ ३३४ अ ध्वर मू ४३३

मास बारह ८०२ ४ ३०३ सुर्वेत्रा १० मासिक अनुद्रुवातिक ३२५ १ ३३३ वास्त्र १११

माहणका धर्यक्या श्राचकरु⊏३ ७ १२६

मिच्छाकार(मिथ्याकार) ६६४ ३ ३५०

मिध्या दान प्रत्यया किया बहलाती है।

समाचारी

१ मितवादी

विष्यास्य प्राथम

निषय बोल भाग पृष्ठ ममाण

| ઑ   | सिविया | चेत | ч | यमा |
|-----|--------|-----|---|-----|
| 3/1 | साउया  | 41  | q | यमा |

| २६०                  | भी सिरिया जैन व यमाचा |
|----------------------|-----------------------|
| विषय                 | वोल भाग पृष्ठ         |
| मिञ्या दृष्टि गुणस्थ | -                     |
| मिन्या श्रत          | ≂२२ ४ ७ •             |
| मिश्र गुणस्थान       | ≂४७ ४ <i>७</i> ३ ः    |
| १ पित्र नात दोष      | =६५ ५ १६२ ः           |
| ·                    |                       |
|                      |                       |

पिश्र दर्शन भ स वड २ म , इ सि १ 1 k 8 66 मिश्र भाषा २६६ १ २४६ पत्रमाभासाको मिश्र भाषा केंद्रसमकार ६६६ ३ ३७० व १०३ स्पर १ पत्र.प.

२ मुम्रही अवस्था प्रख्य (मधान) इट १ २४ तत्मानमध्या धस्री

मण्ड दस सक्तावलीतपयन सहित ६८६ ३ ३८८ ध्वर ८ म ६ मक्ति

मुक्ति

म्रुनि(मुणि)माइण(ब्राह्मण्)७७० ४ ७ म्रद्रिकाकीकथाओल्पत्तिकी=४६६२७२ नगर∘गरश्री

मुहूर्त

बुद्धि पर थुथु१ २ २<u>८३ जाना राहु</u> १८ कालार्ग

रासमी सं समाजान्त होकर अपने जीदन क प्रति भी उदासीत हा जाता है।

९ अपने धीर साधु क लिए एक साथ प्राया हुआ भाइस । २ दस अवस्थार्था में स नहीं अनुन्या इस अवस्था को प्राप्त होकरपुरुष जर

ek eथ श्रापि ३-ला ४६ ४ ६६१ ३ २३३ व्यया २३ सम १०, सी अह = गवरभावना

जनविद्या बाल्युम १ न १

३५० १ ३६५ साम् १८६, मा १६०

हीर है उड़ेई छ। वहसाम्ब

१६८ घ मनि १२छो ४१४ ६७= ३ २६= वा १-मा स् गण

प्रश्राह्ण्या १६१ घम रता । हा बाद विद्या ्र पि विचा ३ पना १३

नना र ,िश गा ६२४ इस भा २ गा २ व्याग्या

क्त्रभा ३ मा ३ व्यास्या

नवास

बोल भाग प्रष्ट

मुष्टि सकेत पश्चकलाण ५८६ ३ ४३ आवण्य ६ ति गा १४०८, प्रवद्धार गा १०० मृद • ७५ १ ५४ टा २८४ स् १०३ अ मुर्जना २१तीन ग्रामों की ५४० २ २७३ मत्र स १२०३ प्रति १४० मृद्धे ना १४०७ मिन्स् विगण्यस्याद मृति समे का अमृति आत्मा ५६० ३ ४७ किंगे मिन्स् विगण्यस्याद

मूल ग्रण मृलगोत्र सात

विषय

धूधु १ **३२** सूब ब १४ किया १२ ट,पचा १गा २ धू**८२ २ २**०६ ठा ५७ ३ सु४८१

भूलगान सात मृत्त कर्मदोष दह् ध १६६ प्रदहाई७सा ४६८,ध मनि ३

ज्ली टी पृ४०,पिँ निमा४०६, पिरिवाध ६ पना १३मा १६

प्रमाण

७ भी जैन सिद्वान्त जालममह भाग र पृष्ठ-०३ एर परज मध्यम मीर गान्यार मानी की नो इन्हीन मुद्रनाए छुने इ च नगीतशास्त्र नामक मध्य से ला इद् हैं। मृत्यागद्वार तथा स्थानाग सूत्र म इन तीनी मानी की मुर्जनामां क नाम दूसरी तरह विये है। उनकी गाया इम प्रकार के —

मगी कोरविका हरिया, रचयी क सारक्वा य । छद्वी क सारसी नाम, सुद्ध सक्ता य सत्तमा ॥३९॥ इत्तरमहा यवयी, चत्तरा चच्चासा। समोक्कता य सोयो, क्षितरवा होड् सत्तमा ॥४०॥ नदी क खुदिका पुरिमा य, चक्त्यी क सुद्धतंथारा। चत्तराधारा थि क, सा चमिका हव्ह सुक्का ॥३१॥ सुद्धत्तरमायामा सा छद्वी सन्वक्षो य खायन्वा। अह चत्तरायमा कोहिसाय, सास्त्रमी सुच्छा ॥४२॥

ष्ट्रंद् चत्तरायमा कोटिमाय, सास्त्रमी सुच्छा ॥४२॥ षर्य पद्भ प्राप्त मे सात मुक्काए-मार्गी, बीरगे हिता, रत्या, सारराता, सारगे श्रोर गुद्रयद्भा । मध्यम प्राप्त मी सात मुक्काए-जतत्मग, रत्ना उत्तरा, उत्त-रागमा, समगता, सुनीराशीर अभित्या । गान्यार प्राप्त मे सात मुक्काए-नरी चुद्रिका, प्रत्मा, सुक्षणन्यारा, उत्तरसान्यारा, सुक्कारमायामा और उत्तरायत होटिकार विषय घोल भागपृष्ठ म भ्यूलयीज धह्ह २ ह्ह दशय ४

मुल सूत चार २०४१ १६३ मलातिगयग्राविहन्तदेवके १२६वा १८६ स्वा

म्तातिशयग्रविहन्तदेवसे १२६स १ ह६ स्था ना १ टी मृगचर्या पर नौ माथाए हह ४ ७ १८६

मृगापुत्र(अन्यत्वभावना)=१२ ४ ३=२ व्य म १६

मृगापुत की कथा हर ६ इह विभाग

स्नावती = 504 ५ ३०३ बावहतिया १०४८, इराम १

रियाण्ड सर्द्रकारुणिकी निक्रथा ॥३२ २ २६७ अण्ड २ सः १६०

सुपावाद वारमकारका २७० १ २४६ दर्ग ४४ प्रत्यकालको डीका सुपावाद दम महारका ७०० ३ ३७१४ १०व ४४ परमहालको डीका

ध श्रक्षि ३रलो ४१ टी छू १२३

ममाण

मृपावाद्विस्मणरूपद्वितीय३१८ १ ३२५ सन २६ माचा ४ २ ३म २४ महाव्रत की पाँच भावनाण सु १००६ मावह म ४६ ६४८,

स् १०६ झावह स ४५ ६६८ प्रव द्वा ७२वा ६३६ ४० घ श्रवि ३ श्लो ४६ टी. ए १२६

स्पावाद निरमण जत ७६४ ४ २८१ बाव्य निभय कीर व्यवहार से मेपकीउपनासभ्यतनीपुरुषर्थे १ १ १२६ अन्व र हरे १ मेप की उपना से पुरुष्पारर्थे १ १२७ अन्व र हरे १ मेपकी उपना से बच्चा १७४क १ १२६ अन्व भी १० मेपकी उपना से बच्चा १७४क १ १२८ अन्व १४० भीरतात के बार प्रकार

जिस वनम्पति का मृल भाग वीज का काम देता है औसे कमल झादि।

बोल भाग प्रष्ट विषय प्रमाण मेप के श्रन्य चार मेद १७४ख१ १२६ वा ४व४ स ३४६ मेघ चार १७२ १ १२७ य «उ ४ स् २४६ मेतार्यस्यामी मा परलोक ७७५ ४ ५६ मिरे ना १६४६ १८०१ फे जिपयमें शकासमाधान मेर्रापर्वत के चार वन २७३ १ २५१ अ ४३ रस् ३०२ मेरपर्वत के सोलाइ नाम८७० ५ १७१ वम १६,जवन ४ स १०६ मैत्री,प्रमोद, रक्लाऔर ४६७ २ १८८

माध्यस्थ्य भावनाए

मैती भारता २४६ १ २२४भावना,च,मभा रक्षी ३४४० मैं नुन विरम्सा रूप चतुर्थ ३२० १ ३२७ सम २६ माचा प्र ॰ पु १ म २८ महोत्रत की वॉच भावनाए सु १७६ प्रदेश ७२मा ६३६. मारदेश ४८ १८,५ मधि १ ज्लो ६६ टा प्र १२६

७१२ ३ ३८७ व १-उ श्तू ३४°,वश vउ ८

मा६ ३३

पैथुन तिरपण जत निश्चय ७६४ ४ २=२ व्यावस

भौर व्यवहारस

मैथ्न सङ्गा १४२ १ १०५ वा स्स्रेर्स, प्रवद्या १४४ मैथन सज्ञा

मैंअनसद्वाचारकारणोसे१४४ १ १०६ व व्यव्यवस्थ प्रवद्या १८८ उत्पन्न होती है

योज मोत्त क पद्रह समा ८५० ५ १२१ वन गा १४६ १६३

मोत्तमामीश्रात्माके१४स्वम⊏२६ ४ २० अव१,३६५६० मोत्ततत्त्वमानौद्वारासंवर्षान६३३ ३ १६= व्या १८३३

मात्तमाप्तिकेकालास्वभाग२७६ १ २५७ मानम, मस्याति मा k

306 6 638

बादि पाँच कार्ण काषड नेवा ४३

बोल भाग प्रष्ट विषय मोलगार्गके कार भेद ४६३ १ १५३ उत्तम २० गार मोत्तमार्गकेती व भेद ७६ १ ५७ उत्तम न्या ३० नताय मध्या १ मोत्तपार्गपर१४ गाथाए ६६४ ७ १६४ मोत्तविपयक्रगराध्यवम्भास७७५ ४ ६० विस गा १६७२ २०२४ स्वाभी रा शरा समा रान गामली प्रतिलेखना 885 5 48 ठा ६स ६०३ उस म २६गा ३६ मोह (सम्माही भाषना) ४०६ १ ४३३ उत्तम ३६ प्रव अप ६८० मोह गर्भिन वैराभ्य कभा १ रखो १९⊏ 63 घोड जनन \$ £ 8 3 3 5 5 5 उत्तम ३५ प्ररङ्गा अरेगा ६४६ योहनीय प्रमे और उसके ४६० ३ ६२ दम भा १वा १३ २२ तस्वाथ UP. बध्या द,यमप ५ रेश १६ रे मोहनीय कर्मकी २० मक्रतिहथ १ ६ २०४ दमभा १वा १३ २५,सम २८ मोहनीयकर्मरीव्याच्या,भेदरः ११६ ≣ २स १०४ दन ना १गा १३ माइनीयसर्मे ह ॥३ नाम१००० ७ २७६ सम ऱ्रुभ स १२उ ४सू ४४० माहनीयकर्पवायनेकेल कारण४४२ २ ४४ मश्चव स्त्रे ११ मोहनीयकर्मेबॉधने क्वनार्थह० ३ ६३ भशददस्य १५९,२५९ १ श्रीर उसका श्रनुभाव स २६२ मोहनीय कर्मवेदता हुआ जीवह = ३ ७ १२० वर सू ३८ वया मोहनीय कर्म नाँघना है या वेद शिव क्षमें बॉधता है? मौखरिक 888 २ ४८ व ६३३३ ६५६ इ(जी)उ६ १ मीन चरक ३४३ १ ३६८ सध्य भू३६६ मीर्यपुत्र गणधरका देवों हे ७७५ ४ ५० क्षिण १८६४ १८८४ विषय में शुरासमाधान

१ मीन अंत पूत्रक बाहार की गजववा करने वाला ध्रानग्रह गरी साधु ।

|                                | य                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| विषय वी                        | विभाग पृष्ठ नमाण                                                            |
| नाकेविषयमे३ गाथा ६             | <b>६</b> ८ ७ ४६४                                                            |
| वर्षदस ३                       | थ०, १ ३६४, (टा॰स्३६६,घमि १<br>१४१ ३६६ (ना४६४ १२०,मबद्धा ६<br>ना४८४          |
| ते <b>पर्म</b> दस <sup>ह</sup> | ६६१ ६ २३३ नवना २३ सम १० सा भा १४क व                                         |
| गरयात चारित्र                  | इर्थ ६ ईर्ड अध्यान्त = सर्मान                                               |
|                                | विद्या १२६०-१२८०                                                            |
| पाच्छन्द साधु                  | ३४७ १ ३६३ मान हम रिन गा ११०७ =                                              |
| थामद्विकर्ख                    | ७८ १ ५५ आवस गा १०६-१०७ हा,<br>विश्वसा १२-२ १२९= प्रव<br>हा २२४मा १३०१हो उसे |
| प्यालन्दिक कल्प                | भर ग २व्याण्या भागम<br>भर २ २ २५६ न्यिया ७                                  |
| यथा स्६म कुर्योख               | ईहं€ ६ इं⊏8 शहबारी र वह                                                     |
| यथा सूक्ष्म निर्म्रन्थ         | ३७० ९ ३८६ सम्बास्टरम                                                        |
| यथा सुरूप पुलाक                | ३६७ १ ३८२ स ध्मू ००४,भग १४३५                                                |
| यथा स्ट्म वकुश                 | इंदे= १ ई=ई स मार्मि र०४                                                    |
| यम                             | ६०१ ३ ११५ या सयो                                                            |
| यायातव्य स्वप्न दर्शन          | 856 6 888 # 4 1 6 3 64 Fan                                                  |
| यावचा वत संस्थान               | 1056 ई Bon 21 Jos धर्म ०८०                                                  |
| यग सनस्तर की ब्यान             | ना ८०० १ ४८म या १३ १म १८०, धन हा १४५                                        |
| और उसके पॉच भेद                | યા દ.ગ                                                                      |
| युग्म नारकी जीवों में          | प्र्• र ३४८ मण १=अ४ स्१९८                                                   |
| योग आधव                        | रद्ध १ न्द्ध स्वर्वास्थानस्यर                                               |

यागा-घर

बोल भाग पर **ਕਿਚ**ਹ प्रमाग योग का चौथाअङ (पासा ४५६ २ ३०२ यो प्रम ६,रायो इठ,पी व भीता अध्यास ह शाम) याग का सा अन करने क ४५६ २ ३१४ मीमा सध्याय ६ त्तियनियमितआ**हा**रविहारादि याग की व्याख्याओर भेद ६५ १ ६८ व स्म १४४ तस्त्रव प्रध्या १ प्रयुट २ ३१० वी पन ग्रीग पे कब आसन ८४५ ४ १३८७२५१६३ १,अ**श** १६४ १ शास के प्रस्ता भेत योग दशन 585 F 638 द्भार्थः । इत्राधिकार्यः । स्वाधिका याग दोप रखा २ रप्र ४० पि निगा ४०६ पि विकार का ग्या १३गा १६ योग नारिकवीं में प्रदे• २ ३३७ ते प्रति शस्य व्य योग परिसाम ११ १८० ११६ में १०१ वि ८,५४ है अप्रथ इन्ह १ ३३% सध्य सा ४५७ मावह भ ४ योग मतिक्रमण मा १२१०-१२११ष्ट्र ६६४ योगमार्गणाश्चीरवसकेभेद≔४६ ५ ५≔ कर्मभाद सा ५० १ यागवाहिता ०६३ हे ४४५ घा १०३ हे ६३७ योग संग्रह वर्षीस 35 0 433 वतः भ ३ १वा र दी प्रश्न धर्म-डारध्स २०वी मम ३२ भाव हम वर्गा १२७४ ७८१ हिंहे मार रेका १३० हा १०स पर पान १९म योग सत्य १८८ ध श्रवि 'लो ६१टी प्र १२१ ६०१ ३ ११८ वी॰, स॰यो॰ योगांग माठ

अंश १२३१ स ४६७

<sup>33 £ £3</sup>k १ भरवर्न बाधन का कारध मासारिक पदार्थी पर से श्रम द्वा कर शास्त्रों का परन पाप्त इतना इससे प्राचर्मा का बाब व हता है।

विषय गील भाग पृष्ठ प्रमाण नि नी व्यारया और भेद ६७ १ ४७ वस्वार्थ मध्या र स ५६.९४० नि सग्रह आठ ६१० ३ १२७ दशन्य ८, ब 🖙 स्ह 🕫

₹

अब झा १ ४ हे या ६१७,तस्वार्थ जुकी व्यारया ⊏8त ते 8€ ब्रध्या भा द रिप्पथी

स १०३ रेस् ५४७ रज्जसरयान ७२१ ३ ४०४ ते अरति पर छ.गाथाए ६६४ ४ १६०

न चौदह चक्रवर्ती के ८२८ ५ २० <sup>सन १४</sup>

स घात

नाउली बादितपकाली ६=६ ३ ३३५ <sup>वत∙व</sup>स ग्रदि गनियों के

नामली तप यम सहित ६८६ ३ ३३६ अवन्य **=** स गौरव(गारत) ६८ १ ७० हा ३व ४ स २१४

दर्म भारगार EKO 4 10E

सनाकेसयमपर७मायाहरू४७ २१२

(सनेन्द्रिय ३६२ १ ४१८ वत्रव १४३ शतु १६१, गरे उश्मद्भ बेप्र रस नी काव्य के ६३६ ३ २०७ भनु-मृश्र-वा६१ दा

रस परिखाम १९० है १५५ टा १०३३मू ७१३३ है ० ५७ १२स १८४-१८४ रस परिस्याग ८७६ २ ८६ उत्तम ३० मा ८,ठा ६म् ११,

व्यम् १०, प्रश्न ह्या ५७० रस परित्याग के नी भेद ६३३ ३ १८६ अध्म १०, नस रव प्सू ५० र रस पाँच

त्रत ६ वड्ड शहार में इह-

९ स्टा स नाम कर लम्बाई चीढ़ाई मालूमकरना रञ्ज मरूयान बहलाता है।

विषय बील भाग पृष्ठ ममाख रस नाखिकने कमीदान ८६० ४ १४५ उभम १० ०मस ८३ ६५ ३३० मान इ.स. ५०९०

राग द्वेपनिषयक्रदसगाथाएंहह४ ७ २३३

राग यन्थन २६११८ वारउ४स्टर राम संधाचार १५२११० वारउ२स्टर

राजकथासेहोनेवालीहानि १५२ १ १११ त व्ह असू १८२ डी

१ राजिपण्ड करूप ६६२ ३ २३७ वना १० गा २०१२ राजसती रहनेमि बीक्स था ७७०१ छ १५ वस १० म २ टी

राना की इष्ठाह्य र बीनभेद १०१ १ ७१ अ ३३४ स.२१४ राजा के मन्त पुर्वेका पुक्रे ३३८ १ ३४८ अ ४३२ स.४१४ मवेदा करनेके पाँच कारण

नवरा करनकपाच कारण राजाभियोग भागार - ४५५ २ ५८ अगस्य स्त्≃मान हस स्ट

, शामानग्रह इंडिए ई इंटिए भग्रहा प्राम्ह स्वाहरण प्रवाहर स्वर्ण स्वर्ण

≈त्मा ६८९ माना तुरसू १ झ ण्ड २सू १६२

राना श्रीसिक्त के कोप का ७८० ४ २५३ वाव ह यो १३४ इ.प. टिका इप्टान्त भाव अनसुयीम पर विधा १७३

रात्रिभोजनत्यागपर्थगाथाहरू४ ७ १८४

रोजा के यहाँ से आहारादिन लान क निषय मैं बनायामधा सार्वना साचारिकोष।
 र मनमी आदिराजा जिलने चन क न्यामी है उस चेन स रुते हुए साधुमों की राजा की आहा बना राजारणह है।

तिषय बोल भाग प्रप्र ममावा ग्रन्द= भ = राम कप्णा रानी इद्रह ३ ३४६ रायपसेणी (राजमश्रीय)७७७ ४ २१६

सुत्र का सिद्धारिययवर्शन

राशिकी ब्याख्या और भेद ७क १ ४

१ राशिसरयान

राष्ट्र धर्म

रुवक मदेश आठ

२ रुचि रुचि दस

स्प मट

३ रूप सत्य

रूपस्य धर्मध्यान

ऋषातीत धर्मध्यान रूपी

रूपी अजीव के ५३० भेट ६३३ ३ १८१ पत्र भारू, उत्तम ३६०० ४६ रूपी के दा भेद

२ थदा पूर्वक हान दशन चारित्र मादि क सेवन की इच्छा ।

९ थान भादि के दर का नाप कर वा तोल वर परिमाध जानना ।

यस्तु स्रो उस नाम से पुकारना हरामत्य है ।

१३७ १ ६१

E83 3 362 ७०३ के अध्य अ १०स ०१०, अवस १०६ हरू है हर वा क्षिक वा विषय ११ स

७२१

B Rok

१६६ ६ ६३३

२२४ १ २० इलि. प्रकृश्च यो प्रकृति, ब्र. भा

२२४ १ २०६ झन प्रमुख यो प्रका १०,

६१ १ ४२

र भा रङ्लो २०६

सम १४८ स ४० व ई स् ७४७

६, ७ ३ १२५ माचा भू १ भ १३ १ तिगा १२

おりゅうもほっちゃ

भश १३ ६ स् ७६

उत्त घर≕गा १६ रउ

१६४,ध मधि रज्लो ४१ मे व १२१

टी थागम भश घड ६स ३४७ टी गळ ३३ सहर४

६० १ ४२ तत्वा*व प्रध्या ४ म* ४ सग ९३३ ६स ४६०

२ श्लो २०६

१ वास्तिनिक्ता न होन पर भी सप विशेष को पारण करने स किसी व्यक्ति या

विषय बील भाग पृष्ठ प्रमाख रेचक प्रात्मयाम ५५६ २ ३०३ यात्रहा ६०१ रायो. इड रेचकादिप्रात्मायकापत्त्व १५६ २ ३०४ यात्रहा १२वा १०-१९ रेचती ६२४ ३ ८७० या छ उ. म ९६१ रेचन या प्रेचन स्वर ५४० २ २०४ व्यवस्थान क्रमीस्थान ६३७ ३ २०५ या बड र म् १६०

१रोचर समस्तित ८०१ थट विशास १६७६ हव्यकी स ३ जना ६८६ वक्षाच र राजा १०

डी१३६थात्रगा४६ रोइक की फ्रीत्पत्तिकी ६४६ ६ २४३ वस्२० वा ४

दुद्धि के चौदह दृष्टान्त गोहगुप्तनामक उत्तिहरका ४६१ २ ३७१ विश्व मा २४८१ २४ व

त्रीराशिकमत समाधान सहित

रींद्रध्यान २१५१ ११६८ सम र प्रवद्धा रंगा २०१नी न्या म शिन या रद्धी

्तम पान पान प्रकार २१ ८ १ १६ ८ अ ४३ भद्द २० स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

७ सृद्धः , झाव इस ४७यान शतक्रमा २६७४४०

रौद्र रस

६३६ ३ २०६ झनुमू १२६मा ४०-७१

ल

स्रित्राणिको कर्मादान इह० । १८५ असम १८, अनस्त्र स्त्र ३३० माव ४ ४ (१८२८ जन्मण की न्यास्त्रानुभेद ६२ १ ४३ - व्यवहीत्रस १

१ जिस समन्ति क हान पर बीव सङ्ग्रणन में सिर्फ द्विच रखता दे हिन्तु भाव रख नहीं कर पाता वह राजक समक्रित दे ।

ममारा

| सत्त्व दस थारक के          | ६≂४   | 3 | २१२ | मण उध्सु १०७                 |
|----------------------------|-------|---|-----|------------------------------|
| ३ लक्तल दोष                | ७२२   | 3 | 208 | \$\$40 \$1 E0672             |
| सद्मण पन्द्रह रिनीत के     | ≂४२   | ¥ | १२५ | उत्तय ११गा १०-१३             |
| स्रज्ञणसप्तरसर् की न्यास्य | भा४०० | ? | ४२७ | राध वर्म १६०, महा            |
| धीर उसक पॉच भेद            |       |   |     | १४१ मा ६०१                   |
| सन्या समह आवक के           | ≍ಷಕ್ಕ | ¥ | १३६ | <b>ध अधि २</b> ण्लो २ ी पृ⊀€ |
| लक्तलाभाम की व्यारय        | 1 १२० | 8 | ZX  | न्याददी प्रका १              |
| जीर भेद                    |       |   |     |                              |
| : लग <b>गड</b> शायी        | 348   | શ | ३७३ | सभ्डशम् ३८६                  |

योल भाग प्रष्ट

खयसर्रतोभद्रनपयत्रसहित६८६ ३ ३४४ त्तवुसिक्षकीडातपयत्रसद्धित ६८६३ ३४१ लघुसिइनिष्कीडित तप ६८६ ३ ३४१ लजादान लब्धि दस

स्तिध भावेन्द्रिय

त्तित्रयाँ अठाईस

रुविध मद

लयन प्रण्य

विषय

७६८ ३ ४५१ लब्धि पुलाक

६४८ ३ २३० नश्यात्रस्थः

३६६ १ ३८० वा १३ रेस् ४४१, मरा २४ लन्त्रि प्रत्यय नैकिय गरीर३८६ १ ४१३ पन पास पर ७,० ४३ प

8 800

स् ३६४, हमें भा १गा ३३ तस्त्रार्थभ्रध्या नम् १८ ३ ३७४ हा १०स् ३१०,डा व्या ६०६

उ ६म् ७६९ स

यत र म म

भन्य = भार

朝 子 二 百 百 ४३६ हाई ६०१ छ

६ वट्ध्याद्वारण्या १४८२ १४०० ६२७ ३ १७२ अध्यास्टर

१ बाद का एक दोष, इसक अञ्चासि, अति यासि और असम्भर तीन भेद है । ? दु सिस्यत या बारी लक्डी का तरह कुनडा नीकर माध्य भीर कोहनी का असीन पर छगात हुए एव पीठ से जमीन हो स्परा न हरत हुए सोन बाला साबु ।

| विषय                       | वोत्त         | भाग | प्रष्टु | मगाख                                                 |
|----------------------------|---------------|-----|---------|------------------------------------------------------|
| लव (७स्तोक का एक लव        | )44S          | २   | ₹3۶     | नववं शाु १८                                          |
| लगणसमुद्रमें च द्रसूर्यादि | 330           | 8   | ३००     | सूत्र प्रा १६सू १००                                  |
| ड्योतिपी देवों की सरया     |               |     |         |                                                      |
| लायव                       | ₹५०           | 3   | ३६५     | ठा ६सु ३०६ थ व्यधि१को                                |
|                            |               |     |         | ४९ष्ठ १२७ प्रवद्धा ५६गा ८१४                          |
| ला तकदेवलोक का वर्णन       | 1 <b>2</b> 02 | 8   | ३२२     | पन्न प रम् ६३                                        |
| लाभा तराय                  | ₹⊏⊏           | ξ   | 850     | कर्मभा १गा ५२ पन्न प २३                              |
| <b>লি</b> শকুখীল           | 375           | ξ   | ३≂४     | क्ष १उ इस् ४४१                                       |
| लिग तीन समिति क            | ⊏₹            | 3   | 34      | प्रवृद्धी १४८गा ६०६                                  |
| तिंग पुलाक                 | ३६७           | 3   | ३दर     | ख∠मूरर≀भश ५६७ ६                                      |
| लित्त दोप(दायक दोप क       | <b>१६३</b> ३  | ş   | २४७     | प्रश्रह्म ६७ सा ६६⊏पृ १४⊏                            |
| एक भेद)                    |               |     |         | पि विगा ६२० थ झिव ३२नो                               |
|                            |               |     |         | २ ८टी पृत्र प्रया १३ गा ५                            |
| <b>लिपियाँ अठा</b> ग्ह     | 322           | ¥   | ४०१     | पत्र प १ सु ३० सम १⊏                                 |
| <b>४</b> लून चरम           | ३५२           | 3   | ३६७     | ठा ⊁उ ९स् ६६                                         |
| % लूचाहार                  | ३५६           | ş   | १७६     | व १उ ९ सू ३६ ५                                       |
| लेपालेबेण आमार(भाय         | 4==           | ş   | ပွာ     | मान इम ६९ ८४६,प्रवद्वा                               |
| विल का)                    |               |     |         | ∉ था २ ४                                             |
| लेखा ना सक्य सम्भा         | न४७१          | ર   | હ્ય     | क्म भा ४ १ - १ माव ६ म ४                             |
| क लिए दा दृष्टान्त         |               |     |         | 8 6 6 8                                              |
| सेश्या छ                   | ४७९           | ર   | 90      | भ श १उ२ उत्त ध ३४ पन प<br>१० दर्म भा ४या १ इतयाष्ट्र |

३- माव इ.स. ४५६४४,इ.च लोस ३ लो २०८४ ३०२

वेदन सद्य और था तैजादि सहित ब्राहार का गर्वपक अभिन्नहथारी सानु ।

| निषय                                | गोल         | भाग | gy 1        | मपाग्र                                                            |
|-------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| खेश्या नारकी जीवाँ म                | ५६,         | 7   | ३२१         | जी प्रति ३सु ८८, प्रत द्वा १०८                                    |
| त्तेश्या परिखाम                     | 986         | 3   | ४२७         | स १०उ३स् ७१० पत्रय १३                                             |
| लेश्यामार्गणा ऑर भेद                | ⊏೪६         | ¥   | Ä           | क्स भा ४ गा १३                                                    |
| लोक का नवशा                         |             |     |             |                                                                   |
| रोककानक्शायनाने कीयि                | धिद्र       | પ પ | 8=          | प्रवहा १४३गा ६०६-८०७                                              |
| लोक का सम्यान                       | <b>⊏</b> β; | ય ય | ८७          | त्तरमध्य धन्या ३सु ६ प्रवद्वा                                     |
| स्तोन की व्यारया और                 | दि ६:       | ३ १ | 8.4         | १४ त्या ६०४<br>लोकभास १२,भग११<br>उ१०स ४२०                         |
| लोकजीव्यवस्थाधमकार                  | सर्द।       | ૭ ર | २४७         | •                                                                 |
| लोक के भेद                          | =8;         | į 4 | ४३          | तत्वा र घण्या ३ सू ६ डी                                           |
| स्रोक चीवर राज्यरिया                | U¤8:        | ųų  | ९४          | प्रसद्धा १ ६३मा ६०२-६१७,                                          |
|                                     |             |     |             | तत्वारश्रन्था ३ सू ६टी भ<br>ग ५७ - सु२२६ भ रा ९३<br>उ ४ सु४७६ ४८० |
| लोक निराकृतसा-यथ<br>विशेषस पत्ताभाम | ર્ષ પ્રષ્ઠ  | 8 7 | १ २६१       |                                                                   |
| १ लोकपाल                            | ७२          | 3   | १ ४१६       | तत्त्वाय सध्या ४ मृ ८                                             |
| लोक भारता                           | <b>≂</b> ξ  | २ ह | <b>ই</b> ড- | सा सा श्रम १९ भारता ज्ञान                                         |
|                                     |             |     |             | प्र∓े, प्रन द्वा ६७ मा ४७४,<br>तत्वाय अध्या हासु ३                |
| लोक में घरधकार कित                  | ने हर       | = 1 | ર શ્યક      | इं ठा ४व ३ सु₹ ४                                                  |

कारणा से होता है?

१ सीमा (सरहर्) मा रजा करम बाख दन लाम्पाल महलाते हैं।

विषय बोल भाग प्रप्र ममाण लोक मंचीदहराजु और 🖘 ४५ ५ ४ 🖛 अवदा १४३वा ६०२ ६१७ खण्ड रज्ज का वर्णन लोकस्टिनिराह्नवस्तुदोप७२३ ३ ४११ व १ व १ ए०४ मे लोक्बादी १६२ १४६ मानाम १उ १ स् १ •लोक सहा ७१२ ३ ३८७ वा १०३ शेत् ७६२, भरा ७३८ लोब हिथनि बाउ ६२१ ३ १४८ भरा १३६, छ ८३ १ ता १०० चोकस्थित दस ७४२ ३ ४३६ डा १०३ हेतु । ४ लोगायाय ३४ १ इडे स स्ट १ १५ ४ लोकोपचार विनय ८६= २ २३० उवत्र० वरा ३६४ पत्र ० , ठा ७३ ३सु ४८८ घ घपि ३१छो

ार डायु १४१ स्वोदगपचार निमय में भूब २ २३३ अस १६४० स्ट०० स्यास सात भद्द सोभ में चार भेद और १६२ १ १२० डाउड स्वरूर प्रस्ता

हन∓ी उपमाप् स् १००० का भारक त्रोभ के चींदह नाम ⊏३७ ५ ३२ सन ४४

लोभ दोप द्रिष् प्रद्या खद्रा ६००० ४५०, प्रमध्य

ब्लाव्याप्टर्स्सानास्यः विभिन्नास्यः,पचा९३मा९≘

रोभसङ्गा ७१२ ३ ३०० व १ उथेए ४ मराज्य स्रोम निस्त स्रसस्य ७०० ३ ३७१ व १ र सः ४८ १४ १४ १४ स्राधिस्त स्रसस्य

१ सामा य स्व से नानी हुई बात को विशय हव से नातना लाक स्हा है।

विषय बोल भाग पृष्ठ ममाण १ लोल ममाद मितलेखना ४२१ २ २५१ उत्त म २६मा २७ लीकान्तिक देग आरुऔर६१५ ३ १३२ भश ६७ kसू २४३,ठा ⊂उ ३ उनके विमान मू ६२३ लो मान्तिक देव नौ ६४५ ३ २१७ अस्य सहस्य लौकिक फल के लिए यस्न ≈१८६ ६ १४६ भ न २३ १म् १०७ थाद्व प्रति यक्षिणी की पूजा करने में (रत्नराग्यसमूरिष्टनविवरण)पृ नया दोप है? ३३ घ मधि रश्लो २२५ ३६

व

परवारपरेतदससीतामहा ७५५ ३ ४३६ व १०व म् एरंद

नदी के दोनों तडों पर स्थित पन्तार पर्वत दस सीतोदा ७४६ ३ ४३६ व १०३ त्स् ५६८ महानदी के दोनों तटों पर स्थित वक्तव्य अवक्तव्य ४२४ २ १० ब्रायम् ,उत्त ब्र ३६ वक्तव्यता मनु सू ७० **धर्**७ २ २६ वचनरेदमदोपसामाधिकरे७६५ ३ ४४८ शिवा वचन के सोलइ भेद 232 009 पत्र व १९सू १७३, माचा तु रचु १स १३ उ १ वत म रब्धा ३३ १स १२६ यचन गुप्ति १२=ग्व १ ६२ नचन पुण्य है है है है है है है ६२७ ३ १७२ टा देसू १५४,वत्त्रार्थ मध्या 🕻 वचनयोग ८५१६= वचन विकल्प मात भूप्रु के ब्रुध टाण्डरेस्टर वचन विनय ४६= २ २३० व्यस् - ० गरा ५६७ ० स् ८०२,ठा ७३ ३स् ४८४, घ मधि भ्भो ४४ टी १४९

९ जमीन के साथ पत्र को स्पटत हुए उपचा पुरक प्रतिलेखना करना ।

चित्रय थोल थान पृष्ठ प्रमाण च प्रतिस्तर ध्रमशस्त सात ३०२ २ २३२ ) च च किन्यमशस्त सात ३०१ २ २३२ ) वर गु००० ४ १ च च किन्यमशस्त सात ३०१ २ १०४ भगस्य ४००० वर गु

देवन । रेमाक्सया आदि अहम २ (०२ जास ४००० ८ ०४ स्

बचन सम्पदा ४७४ ३ १३ २०४४ गढा ३ मू ० बचनातिमय पेतील १७६ ७ ७१ सन १००१ गढा ३ मू १० बचनम्पभ नाराच सहनन ४७० २ ६६ वन पर सह १०४७ उर म

त्रव्यक्तिमः १ वा वा वा विश्व ६ १०६ मारा या ६४ , न मु २०

स्मामित्री बुद्धिपर स्व ४ ४ ४ ५ १ ४ ४ १ वस्तर मा १० टा मन्यनस्स हम से लिए वस्तर

वण क्रम्मे क्रमीदान ==६० ५ १५४ उपाय गमु ० नग त्व ४ म ३३ मारह म १५ म

वनस्पतित्रासः ४६२२६४ छ ५३३त् ४८० रशाम ४ कसभा पता १०

वनस्पति काग केदसभेद ७६५ इ. ६२२ छ। उरेसूण्ण्य यनस्पति कतीन भद्र ∪०१ ५० छ १३ गर्भण्य वनोपक कीच्यास्त्या, भद्द ७३ १ ३८० छ। व्यस्तर्भण्यास्य यनोपक दोष्य ८६६ ५१६५ प्रवह, रुण्यास्य धम्य

३ लो २०१ छु४० पिनिया ४ =पिनिया ४८,३वा १३मा १८

बन्दना क्राप्तरयकः ४७८ २ ६१ मान″मा बन्दना कञ्चलाभं ४७५ २ ८४ प्रदक्षत्रया ९० यन्दना केपोंच आसमय ३४८ १ ३६३ प्रत्या १२४ मावस्म

३निया ११६८

ठा रेड सू १४६

विशासा ६३१ ५३७

उत्त॰ झ ३० गा १०

अरण हा हं हु ०१७

ध ४० में ६ ६०६ छ

टा १० उ रेसू ७ १ रे, यन प

भाजति १म् ८७

उ ३स् ५६३

दल वर ३०गा ११

विभ २०

निषय बोल भाग प्रष्ट ममाण बन्दना के प्रचीस दीप क्षांव है गा ४०० १-१२११ ≈£ € 333 ६४३, बु उ ३गा ४४७१-६ हर है कार शहर है है थावहभ ३निगा ११६६ प्र यन्दनायोग्य समय के ३४९ १ ३६४ ६४१, प्रवृद्धा २गा १२६

६१ १ ६६

22 F 008

६०

३ ४०६

पॉच गोल 'वमनियेषु एको ब्रह्मण नहहथ ७ १८६

**फरना'विषयं पर छ**.गाथाए

े वय स्थविर

वरदत्त कुमार की कथा \$ 0 \$3

वर्गणा आड ६१७ ३ १३४

वर्ग तप वर्ग वर्ग तप

४७७ २ टक वर्ग वर्ग सख्यान ७२१ ३ ४०६

वर्ग संरया र ७२१ वर्णानारकी जीवाका ५६० २ ३३६

वर्ण परिष्णाम 688 E 040

वर्ण पाँच प्रशेष ६ ८३६ साखासीहरू वर्ण सज्बलनताबिनय चार>३७ १ २१७ वसाट ४

वर्णीदिके भेदसे स्वियाँ ५४० २ २७५ मन स १२० ग४४, इ या स्वर भेद वर्तमान अवसर्विणीके कुल ५०६ २ २३८ सम १४५,ठा ५३ ३५ ४४

करों की भाषीओं के नाम

प्रतेमान भवसर्पिणी में ६२६ ६ १७७ सम १६ मारहतिमा २ चौतीस तीर्थहर ३६० भावमगा २३१ ३८ स रा . अवद्धा ७ से ४४

९ साठ वय भी अवस्था के साधु वय स्थविर (नाति स्थविर) कट्लाते हैं।

उस्तु रा लन्नण

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाया वर्तमान अग्रस[पणी के ४०० २ २३७० व्य उद्दश्त १८०० सात कुल्ल इन वैभा ग्रह १६२ वर्षमान (महात्रीर) ७७० ४ ३ अन विण बाल्यून १

वर्तम्भरण ८०६ ५ हट सहार व रस्य । वर्तम्भरण ८०६ ५ हट सहार व रस्य ।

त्रागतिसरण ८७६ ५ ३८३ समाप प्रमाह १५०मा ०६ %नस्ट मरस्स ८६८ ५ ३८८ भगरत १ स्ट १ वसति केनी भद्र ६२३ ६ १७० माना पुरन् १ मरहर

वसित केनी भद हर ३ ६ १७० व्याचा धुरा भारत २ वसित परिनर्मीपधान ६६० ३ २५५ टा उत्पर्ध वसुतवी (वन्दन संख्या) ८०५ ५ १९७ व्यार नि गार्थ ० ४२० प्रियरी १ वस्त

नस्तु कस्त्रपा चतुष्ट्य के २१० १ १८८ वावप्र म वा प्रस्काविध्य चार भेद चस्तुत्व सुण ४२,३ १६ माणम् स्वा ० मध्या १ ११ तो १ ने चस्तुदोष ७२२ ३ ४१० छ १०३३ स्प्रंथ

४६७ २ १८२

+ वस्तु द्वाप ७२३ ३ ४११ टा १०३ स् ४४१ १ युन मञ्चरमाम क कारच ची मनियान उत्तरातर करता जाता है। • वर्षा किया पर प्रिस्ट भरत शब फाफिव के समान हरियों क बत्तीभूत प्राची भारच अगार (क्रिक्स) प्राप्त करता

का मरण बराता (बगड़) मरण कल्लाता है।

- जर्म साम्य और साम्य रहें एय पत्तकां वस्तु उहत है। पत्त क दोप वस्तु
- प कल्लात ह।

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बोल भाग पृष्ट | भगाच                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| वस्तु श्रुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.08 & 7      | हर्मभा १ गाः              |
| वस्तु संगास श्रुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६०१६ ५        | क्मभा १ गा ७              |
| चस्र के पॉच भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33€ 9 80€     |                           |
| बस्र पुण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६२७ ३ १७२     |                           |
| विद्विशा मुत्रके १२ अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०७७७, ४ २३४, | German                    |
| वहिदशा मुत्रके १२ व<br>कासित्तसविषय वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र इद्ध १ ४०४  | विषयात्राक्षका सूत्र      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | उत्त म १६मा २६१,प्रवहा ७३ |
| चागतिश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२६ ख १ ६७    | स्या रा ९ ही              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३८१ १ ३६८     |                           |
| वाचना के पार श्रापा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                           |
| वाचना के चार पात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                           |
| वाचना दैने के पाँच वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | द्या इ ४ य ८३ सि ६०१      |
| बाणी के वेतीम अतिश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १० ७ ३७३ मा   | सग ३८ टो, संसू ४ टी       |
| Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | उरसू १०टी                 |
| २ बारसच्य दशनाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र ४६६ ३ ⊏     | पत्र-प शेषु ३७गा १२≈ उस   |
| बाद के दस दोष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७२२ ३ ४०६     | धा २८ सा <b>३</b> १       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ु आग ३० उपसू वर स्ती भाषा |
| पादी के चार भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166 6 481     | भ १उ १स हेटी सूथ भ-१ र    |
| वादी चार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६२ १ '१४६    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ठादम् ४६१,कमभा १मा ८०     |
| The second of th | ~ ~ ~ ~       |                           |

१ एकि की एर सम्पदा कियों को शाख पड़ान का व्याग्यता । २ फपन धर्म म त्या स्वर्वामया में प्रेम श्वना । ३ जिन स्तीर में झाता, पट पीठ मादि मन्यव पूर हों दिन्तु हाज पैर धादि प्रायक छाट हों।

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बोल भाग पृष्ट  | र भगाय                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| वायुक्ताय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४६२ २ ६४       | क्षू गा ४०। ३०<br>श इंड ई धैं ४⊏ 'दंश झ ४' |
| चायुकुपारों हेदसश्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४ ६ अ६७तोग    | <b>ह अश</b> ३उ ≈ सृ १५६                    |
| बायु(अचित्त)मपाँचम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | काग्ध्रद १ ४३। | ⊏ धाहत्र श्री प्रपर                        |
| वायुरेमासअवानादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धमेदधधह २ ३०   | 🞖 यावना = रायो ६३                          |
| नायुधारण करने ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | फस्य ४६ २ ३०   | ६् वात्रशास्त्राया, इट                     |
| बायुभूति गणधर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | লীয়ততম ও ইয়  | क्षिण सा १६४६ १६८६                         |
| ओर शारीर की एकत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । और           |                                            |
| भिन्नताविषयरणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समाधान         |                                            |
| नारणा पर कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७६ ३ र        | धू भारदभ ४ निगा १२४ र                      |
| बालुका पृथ्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४६४ २ ६१       | ६ जी प्रति स्मृ ९०१                        |
| The second secon |                |                                            |

बासुदेवीं के पूर्व भवके नामद्द्र्य ० ६ २१ ८ वम १८८ विक्रमा नीव्यारपाव भेद १४८ १ १०७ छ ४३ १ सुरू १ विक्रमा नमाद २६१ १ २७६ झ सहरू व्यव भग राधी.

विस्था सात ४३२ २ २६७ ठ ०उ त्यु १६६ • विस्तिमा मिलेल्या ४४६ २ ५४ डा १६०० र रत्त वर्षणा २. विसेषणाविनयम्यार भदस्य १ २१४ ट्याप्ट १ १६६ डा ४३० ह्राच्य १ ११३ डा ४३० ह्राच्य १ ११३

त्र्योर उसक्क भद्र १ प्रतिक्रक्षना स्थि हुए क्यों की बिना प्रतिस्थाना किया हुए क्यों में मिला दना । विषय वोल भाग पृष्ठ प्रमाण विगत मिश्रिना सस्यामृषा ६६६ ३ ३७० टा १-५७४१,४७४ ११५ १६४ व मणि ३२लो ४१९ १४० विगय दस ७०६ ३ ३८२ मण २म ६ग १६०१ टा ४४ विगय नी ६३० ३ १७४ टा ४३ १५६०४, मार्ग ह

म स्या १ ०१ प्रदर्श विग्रहगित नारकी जीवों की धहर २ ३४० अग १४७ १ स्ट १ १ विचिक्रसा १८५ १ २६५ उपा म सुर धारह छ ६ स्थिर मोल दस ६८२ ३ २६२ स्थिर मा १९६३

विजयकेविषयमें द्रमाथाएहह४ ७ १हद विजय बत्तीस ह७१ ७ ४३ वरवन्स ३३ ०० छोर

भार गण्य विद्व (जीव का एक नाम) १३० १ ६८ भार उ १ ६८ विद्या विर्माणकाम) पूर्व २०१ १ १ ६८ वस् १ रणा १ रा उस् १ र ४ विद्व विद्य विद्व विद्व विद्व विद्व विद्व विद्व विद्व विद्व विद्व विद्य विद विद्य विद

पलिन में इकीस कारण 'विया दोप ह्रद् ५ १६५ प्रश्वा १-गा४०० घमनि ३ १ता टीव४०,विलि गा४०६,

रता टीवर-,विनि गा४०६, विनाश्य १२ च्या १३गा १६ रे निद्यापर ४२ च ४३ टा त्सु४६१,तस्य १स.३०

ी मृत्युमारों केंद्रसञ्चिषिति७३८ ३ ४१८ भशास्त्र प्रस्ति । १ भागम तथा ग्रुक्त रस्त क्रिया दिवय में पत्र का प्रति सदह स्तरा।

श्री रूप दक्ता धारित्य वच होनादि ने सिद्ध होने बाली विद्या था प्रयाग वरक भारत्मदि लगा । ३ वैतादा पर्यत भारतानी श्रद्धि भादि दिवाओं को पारव करने बाल विकिट लक्ति सम्मय क्येंकि।

| विषय                                 | योस भ       | 111    | gy 1        | শ্বাত                                                                         |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| विनय                                 | 80≈         | ₹      | ⊒ε          | उरम् ५० वसम् १०मा है।                                                         |
| विनय के तेरह भेद                     | <b>⊏</b> १३ | ß      | \$68        | प्रदेश द्राग २७१/। देखु ५११<br>दश घट उ १नि गा ३२४०<br>३२६ प्रवड़ा देशा ४४० ४१ |
| विनयके बावन भेद                      | 7005        | 9      | <i>₹७</i> 2 | प्रवद्धा ६६मा ६४९ भ मधि ३                                                     |
|                                      |             | ş      | १६३         | ता सूर•,म शण्य उ०                                                             |
| और १३४ मवान्तर मे                    |             |        |             | (Ĭ < • ś                                                                      |
| विनयवे विषयमें ११गा                  |             |        |             |                                                                               |
| विनय फेसात भेद                       | 88≃         | २      | २२६         | उबगू≺॰ मश्रद£उ७सू                                                             |
|                                      |             |        |             | ⊏ टा ७३३सू ८⊏१,थ<br>श्रवि ३ रता ४४टी पृ ०९                                    |
| विनयमतिपत्तिके ४भग                   | हर ३३४      | 8      | २१६         | दशा ५ ४                                                                       |
| विनय मितपत्ति चार                    | २२६         | ξ      | २१३         | द्शा ३ ४                                                                      |
| विनयपादी की व्याख्य                  | 1381        | ξ      | १४७         | अस्र ∙ ड१सू⊏ ४टी,                                                             |
| श्रीर उसरे यत्तीस भद                 |             |        |             | माचा नु १म १३ १ सू रही ,                                                      |
|                                      |             |        |             | तुब हु १म १२                                                                  |
| विनय शुद्ध प्रत्यार यान              | ३२⊏ः        | 8      | ३३७८।       | ६स् ४५६ मान हम ६५ ८४७                                                         |
| तिनय समाधि अभ्ययः<br>भी चीवीस गायाण् | \$ 5531     | i      | २०१         | श म ६ ४ २                                                                     |
| त्रिनयसमाधिश्य •क्षी१५।              | ग्राधा= ५३  | y      | 8219        | दश झ ६३ ३                                                                     |
| विनयसमाधित्र कीश्रुग                 |             |        |             |                                                                               |
| विनयसमाधिश्र • भी ७ ग                |             |        |             |                                                                               |
| विनय समाधिक चार                      |             |        |             |                                                                               |
| विनय समाधि क चार                     | भेद५५३      | ·<br>? | २६४         | द्श घ ६३ ४                                                                    |

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण विनयाचार घ मधि १रलो १८टी १ १८ प्र६= ३ ६ उत्त र ११मा १०-१३ नीत के पन्द्र इल त्त्रण ⊏ ५२ ५ १२ ५ ७१६ ३ ३६६ भनम् १३० तिपन्न पद् नाम वपरीत स्वस दर्शन NE FEF ८८१ १ ८८४ वेपर्यय रत्ना परि. १. स्यायप्र मध्या १ १२१ १ द्रह वेपाक्तिवयधर्नेभ्यान २२०१ २०४ श ४३ भा २४० वेपाकसूत्रकी वीस स्थाएं ६१०६ २६ fa. वेपार सूत्र के दोनों अन ७७६ ४ २१३ रन्त्रों का सन्तिप्त विषयवर्णन वेषुलमतिमन.पर्ययज्ञान १४१ १२ रा भ्य १ स्ट अ वेपुलमति लब्धि प्रव द्वा २०० गा १४६३ हम्रथ ६ २६१ विमुद्दीपित्रलविष हथ्४ ६ २८० प्रवशारणनगार्दर निभगज्ञान साकारोपयोग ७≈६ ४ २६⊏ ात्र प २६सृ ३१२ विभगज्ञान सात त्रतंत्र र १०६ शाल्य ध्राहरू निभक्तियाँ बाड पृह्य ३ १०५ वि डास्डप्रकरण, मनु सु १२८, य = ३ स ६ • ६ विमान दस पारह देवलो ४०४४ ३ ४२१ व्या॰ ३३६०६६ के दस इन्ट्रों के

त्रिमाना के तीन आ गार ११४ १ ८१ ठा ३३ २ स् १८० त्रिम्माहार ३५६ १ ३७१ ठा ५३ १ स् ३६ त्रिसाधना की ज्याल्या,भेद्द ८७ १ ६३ सम ३ त्रिरुद्ध देरगाभाम ७२२ ३ ४१० ठा १ उ ३ सु०४ १ टी त्रिरुद्ध पेत्रगामा ७२२ ३ ४१० ठा १ उ ३ सु०४ १ टी त्रिरुद्ध पेत्रगामा १८० ४ २ २६६ स्लापिर ३ सु०३ ६ १ १ क्षणाचार रा एक मेद, नानदाता गुरु का विनय स्टमा नियाचार है । २ दिवस्ति वस्तु में जो पर्स है उस्तर विनयीत पर्स थान सक्ता पर ।

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रधारम विरोध दोप धुह्य ३ १०३ प्रमोधप्या १ धा १ स् ३३ विवाद के छ॰ मकार 883 5 6 \$ शह उद्गाहर के हैं है विभिक्तचर्या की १६माथा =६१ ५ १४७ दग प्र विविधारण विशिष्ट श्रावस्ट=३ ७ ११४ उनस् घन्त समय आलोचना प्रति ऋषण कर सथारा पूर्वक काल नर नहाँ उत्पन्न होतेहै? निविध गुगा सम्पन्न थन ६८३ ७ ११४ असा ४३ गार महारमा इसधनकी स्थिति पूरी कर कहाँ उत्पन्न होते हैं? विद्रसयोगि तत्वाथ श्रध्या २ ठा ३ सू १४० 28 \$ 03 विशेष रत्वापरि kस १ म्या का ४ ४१ १ २६

विशोपण बाईस धर्म के हरह ६ १५६ थ और श्लो २०न इटर विशोपण १६डव्यावस्य क्वेट-७२ ४ १७६ विकास ८४-४०, मजसू १३ क्रिकेप दोग देस ८२३ ३ ४१० व्या व्यास्त ४५६ विशोद देस ६६६ ३ २५७ व्या व स्तुष्ट

विशाद इस ६६६ ३ २५७ बाग वस्तुष्य विशाम चार १८७ १ १५१ बाग्य सम्बर्भ विशाम चार १८७ १ १५२ बाग्य सम्बर्भ

विष परिणाम त्र ४८० २ १०० छ व्येष्ट्रिशे विषमत्राणा मरणा ७६८ ४ २६६ अशस्त्र १ १६१

निपयतेईसपॉचइन्द्रियाकेह्रस् ६ १७५ वस ४०३६० ४४२,४६६ पत्रप २३उ २५,२६३ प बोठ ९२ तत्वर्थ प्रन्या २०१

विषय ममाद २६१ १ ३७२ स ६म १०२ ध मधि रखी ३६रीय दा स्वा भा रस्टी

विष्णुकुषार का दृष्टा त = २१ ४ ४=५ नवपर गा १००ी सम्पन्त्वा सम्पपत्वकीपभावनाके लिये विद्यार

П

110

Įξ

₹0,

(k11

विषय बोल भाग प्रप्त नमाण विसमोगीकरनेके नौस्थान६३२ ३ १७६ टाइन स्ट्रा विस राणिउजे कर्मादान ≕६० ५ १४५ उपाम भाष,भश्रदा स ३३०, भाव हम 🛊 प्रदश्य निस्तार नरकायासां का ५६० २ ३३६ <sup>जी,प्रति</sup> स्म,⊏४ ६६३ ३ ३६३ उत्रम र=गार¥ निस्तार रुचि ६०३६ ८ निवास, विद्यास (३० विहरमान पीस विहायोगति के संत्रह भेद =२२ ५ ३=६ <sup>१त.ग</sup>ारसः वीर ऋष्णा रानी ६८६ ३ ३४५ वत्रःमण ६३६ ३ २०७ मन्मासमा (४१४ वीर रस वीरस्तुति अ०फी २६ गाथा ६ ५६ ६ सम्बद् १ वीरासनिक इयक ६ इवर धाः भारत र बीर्याचार ३२४ १ ३३३ व १० गू ४१३, प मधि ३ 7716 22cm 483 3 €€ #"8881.HAF वीर्थात्मा वीर्यान्तराय के तीन भेद ३८८ १ ४११ लगाण १२,वस प २३ इस भी मधा औरपत्तिभी ६४६ ६ २४७ वेन जना है ही चुद्धि पर 868 5 60' 425'3 5H 05A 6864 वस सस्थान 8तत र के आम भिष्यं भावद्यात्र वृत्तिकान्तार आगार मा• भ माम रहतो र <sup>हरी</sup> ष्टद्भिद्धः प्रकारकी ४२४२ <sub>१४</sub> सागम मिश रे क्ष्रीमानम् १२०मध्यक्ष रूपभ खर १ वेर जमीन पर रख वर विकार है है देश के नाव है किया है है

सने पर जो प्रवस्था रहती है उस मार , स्व शावा साध !

२ घर्म वार्यों म यथाराष्ट्रि सम्बद्धा द्वा प्रवृति

विषय धील भाग प्रय र्म वास्त वेद 23 भग ५३ १स् ६६ १ वदम समक्रित २=२ १ व्हर व्यवाश्याध पैद नी व्याग्या और भद ६= १ ४६ क्यभा १ सह २३ पदना दस नारकी जीवाह७४= Re? E टा १० म रे तु ५८ रे वदना नरका में धह । २ ३१६ भी पनि सेरा व्ह प्रश्न हा १७४ या १०३४,प्रथमयाद्यारभग ४ वेदना,निजरा गरमाजीवार्मे ४६० २ ३३८ भरा ०३२ ए २०६ वेदना भय प्रकृष २ व्ह⊏ की अउ है हिंद बच्च सम अ वेदना समुद्रयात धे दे⊏ के रंद⊏ वंश रेई से रेश देश्यला स्थाप वर्ष १९१ विवर्ध छ

३३१मा १३१९ ग आहु ६८६ बदनीयरर्भे रा स्वरूप ५६० ३ ६० व्यत्मा १वा १३व्यास्यां तत्वान और उसके भेड

धान्या = पन्न प २३ स २६३ बदनीय कर्म कदा भेद पुरु १ ३० पत्रपारे क्स सा १गा १२ वेदनीयकर्षवात्रकेकारण ५६० ३ ६० गणाज्यस्य म्हमश्राच्यक वेद परिखाम ३ ४२८।१ व गरेवन ११त १८० 980 वेदमार्गणार्मोर उसकेभेद **८**४६ ¥ ¥= रमभा र गा १३ पदान्त दर्शन 886 5 888 • पदिसामनिलखना ४४६ २ ५४ स (सृ ४०३ ग्तम २६मा २६ वेदिकायतिलखनाकेशमेद३२२ १ ३२६ य ६३ स्तू ४०३ग

वेदा रा भन्य बहुत्र १० ही हि है । इंडिंड के इंडिंड इंडिंड वेयावच दस ७०७ ३ ३८२ मशराज्यस्य १ १ ज्ञारिक सम्बन्ध हान स क्षेत्र अञ्चलहित पुत्र साम में हान वाल ज्ञायाप

<sup>&</sup>quot;)मिक समक्ति असे जीव के परिकास का चंदक समक्ति करते हैं। २ पुरनी क समर नीच भौर पसवाडे हाय र अबर भयवा दोनों पुरनों या एक

वमाण बोल भाग पृष्ठ विषय ज्ञितिद्या जेल्यूम१ न १ 3 8 octo मालिय(महावीर) प्रवाह्या २ ०० मा १४६६ ६५४ ६ २६७ वैकृषिक दह जस्मि भश २६उ शा ७१६, रुमे भा ५४७ २ २८६ वैक्रिय काययोग ४गा २४,इल्यलां स १५३४८ भ्रत १ १ड १म् ७१६, रर्म भा प्रप्ति र २८७ वैकिय मिश्रकाययोग ब्या २ ४, ८व्यली 🖩 २८ ३६= ३=६ १ ४१३ स स्ट १ स १६४, १८ प २१ रैकिय गरीर स २६७,क्सभा १वा ४३ वैकियस्सीरवधननायकर्षे ३६० १ ४१६ वर्षमा भारक्ष्मव द्वा २१६ प्रश= २ २८६ वश्रव स्ति ३३१,मण्ड सि वैक्रिय समुद्र्यात ६८६.इ०समो म ३ प्र १२ ६. प्रवृद्धा २३१ सा १३११ वैदारिकी (वयारिणया) २६५ १ २८१ व रव भू ६०, व स्व सू क्रिया

क्रिया विदिक्त द्रश्रीनों की सम्बद्ध ४६७ २ २१४ वाता से परस्पर तुलना

पुषानिक प्रशास प्र प्रशास प्र

विषय बोल भाग पृष्ठ मगारा वैयाद्वत्य के दस वाल ३६० ८ ३७४ सरदशस्रहरू वैवाद्यत्य फेदस पील इद्दे ६ इ.७८ ध १३ व १३ है वैयाद्वस्य के दस भेद ६३३ ३ १९५ अस्र १०० मण २६४ अस्य र १ वैयादस्य दस ७०७ ३ ३८२ मगर्उण्सूद्र वैराग्य की व्याख्या औरभेदहरू १ ६५ क्भार शलाँ ११⊏**~ ११**€ वैराग्य पर पारह गाथाए २९४ ७ २२८ वैशेपिक दर्शन 888 7 638 वैश्रमणक्रमारकीयथा ६१०६ ५६ विश्रम् + बैहानस मग्रा ७६८ ४ २६६ मश उभार

व्यक्तस्वामीगणपरभीप्रभी७७५ ४ ३६ भ्रिया १६८० १०६६ आदिभनों र अस्ति चविषयमे गराश्रीरउसरा समाधान

**\*वैहायस मर**शा

१ व्यञ्जनाचार प्रद्रः ३६ धमधि १००२ १०८। ४९**१**८ व्यञ्जनावग्रह 보드

ष्यतिकर दाप प्रहार ३ १० छ श्रमी श्रध्या १मा १स् **१** र **च्य**तिक्रम क्षिष्ठ १ २२१ पिनिमा १८२ व प्रविस्थी

च्य-तर दव भाउ ६१४३ च्यातरदवीं मा स्थान और ६१४ ३ चनकी स्थिति

च्यन्तर दर्जी के इन्द्र

च्यय 8 84 ६४ मध्ये स पासी खगाइर इस मादि वा डाल पर खन्दन से होने वाला मरण । ९ णनाचार का एक भद सूत्र क बन्तरों का टीक टीक टवारख दरना ।

£3 2 294E १३० | पत्रप स्तु १० प्रमण्स् कत कह भायत ईसिंहेहको पांप्रति सृ १२१ ६८४ ३ १३१

232

१ ४० नस्वदक्रभावसाप ४

⊏७६ ५ ३८४ सम १० प्रवहा १६०मा १०००

ची प्रति ३ स् १२१ तत्त्वाथ अध्या ६स् ३६

विषय बोल भाग पष्ट प्रमाग १ व्यवशामित एचन 848 र हर अरहत असे १२० प्रवद्या १३. बा १३२१, पृ(जी) व ६ व्यवसायफी व्याख्या,भेद⊏५ १६२ छ३उ३स्१=४ व्यासाय सभा इहत ६ ८०५ धर्वर संस्क व्यवहार ३६ १ २५ विशं मा ३१८०, दब्यतः घध्या ८ व्यवहार श्रीर निश्चययर ६६४ ७ १६३ दा गाथाए च्याहार नय और उसके ४६२ २ ४१५ भारत १४० मा १३०,व्याव दो भेद श्रदा ६३२१ १३ च्यवहारनय क सत्भृत, ५६२ २ ४२४ व्यव मध्या प असङ्भृत आदि भेद व्यवहार पाँच ३६३ १ ३७५ हा ११४ १ मरा = 3 = स ३४०,व्यव पीटिकाभाष्य गा १ २ २६६ १ २४६ पत्रव ११स १६१ च्यवहार भाषा च्यवहारभाषाकेवारह भेद७८८ ४ २७२ <sup>वत्रव</sup> १९८ ६ व्यवहार राशि १ ८ भागम च्यवहार राशि धर**भ २ २**१ मालम लर्ड ई 808 शावत इस्वर व व्यवहार सख्या हिह व वेहहस १०व म्यू ४४१,१नव ११म् न्यवहार सत्य १६६,ध श्रधि ३१लो ४१५ १२१ वस भा १वा १६ प्रवद्धा १४६ च्यवहार सम्यवत्व 3 9 09 या ६ ४ २८१ व्यवहारसूत्रकाविषयवर्शान्यवर्श १ १८२ ६१८ ६ १५५ तीक नाम १८ स. १३ ०. च्यसन सात षु उ१ गा६४•

<sup>ो</sup> एक वक्त शान्त हुए क्लंह को फिर म टभाइने वाल वचन बहुना।

बोल भाग प्रष्ट विषय व्याख्यामज्ञामि सूत्र के इक ७७६ ४ १३८ तालीसशतकोंका विषयवर्धन

रही ६ डील झ स्वर्ध हेरी व्याधि चार

९ व्युत्सर्ग

४७८ २ ८६ अवम्रक,उत्तम रेक्सा रेक,

प्रवाहा (या २७९,ठा (स ४१९ ब्युन्सर्गतप ने भेद, प्रभेद ६३३ ३ १६६ उनम् • भग रश्व प्य=•४

प्रमाण

व्युत्सर्ग सात व्यद्वप्राहित

जन करूप

व्यव्य ३०० व्यव्र-

१०० मि ३ हो ३ हो १७ ६६२ ३ २३८ वचा १०वा २६ १=

प्रत धारण न धरने वाले मेह१≈ ६ १४४ माब इस ४गा १२० <sup>नो प्र</sup> लिये भी उया विस्क्रमण ररना आवश्यक है?

१६८ पचत्र (व**ि**सा सुत्र)

ब्रतथारी तिर्ये अविषिपूर्वेक ६ = ३ ७ ११७ उरम् ४३

कालगरकहॉउत्पन्नहोता है?

बीदा रस

६३६ ३ २०६ मतुगु १२६गा ४२ ४३

श

शका(समक्तिपार्श्वतिचार)२०५४ १ २६५३वा स भ्यूष्या इ म ११८९० गका प्रमाद प्रतिलेखना ४२१ २ २५१ बत घर(गारण शास और वोस्तली आवक ६२४ ३ १६४ व ध्त ६०१ भग १९३१ शब निधि ६४४ ३ २२२ वा स्वर मूर्परे

शास्ट कुमार की कथा ६१०६३६ विश्र । शक्रेन्द्रवीसेनातथासेना ५४१ २ २७६ अण्डास्प्टर पति साव

९ ममता का त्याम वरना । यह बाभ्यन्तर तप का भेद है !

२ एसा "बन्धि विसमें कुरुवाध्व्याता के अपदेष से विपरीत धारवा बह वस्ट गई हो।

विषय नोल भाग प्रष्ट प्रमाण शतसइस्र की कथा औत्प ६४६ ६ २८२ वस्≥० गा६४ टी

त्तिकीकी बुद्धि पर

शनैथर सवत्सर ४०० १ ४२८ ठा ६उ रेस् ४६० प्रवज्ञा १४२ े शवल दोप उवकीस ६१३ ६ ६= दशा द र,सम २१

शब्द के दस प्रकार या १०उ रेस ७०४ ಅ१३ ३ ३८८ शब्द नय

मत्तस् १४२ रत्ना परि जस् ३२ ध्रहर र ४१७ शब्द परिखाम ठा १०३ रस् ७१३ पन्न प १३ 8£8 £ 0x0 A 158-15k

शम्य के साहस का हष्टा- ७८० ४ २५२ श्रावह विगा १३४ पृपीठिया ति गा १७२

न्त भाव अननुयोग पर शम्ब्रावर्त्ता गोचरी ४४६ २ ५२ ा ६७ ३स् ४१४,उत्तम्म ३०

मा १६,प्रत्या ६ अमा ७४४, ध श्रवि अलो २२टी प्र३० शयन पुण्य अध्यम् ६७३ ६२७ ३ १७२

शन्यातर पिण्ड कल्प पशा १७ गा १७ १६ ६६२ ३ २३७ श्रान्यादाता अवग्रह 338 8 384 भश १६७ स्सू ५७६ प्रवहा ८६वा ६८१ ६८४, घाचा

थ रच १म ०४ रस १६२

शरट (गिर्गिट)की कथाहि १६ ६ २६२ सि २७मा ६३ टी औत्पत्तिकी उद्धि पर् शरीर,आत्माकी भिन्नता ४६६ २ १०७ सस् ६३-०० विषयकपरदेशीराजाकेञ्ज,पश्च

शरीरकी व्याख्या धीर ३८६ १ ४१२ व ४व असू ३६४,प्रतप २ असू उसके भेद २६७, इस भा १गा ३३

१ अन कार्यों से चारित्र की निमलता नष्ट हो जाती है उन्हें रायलदीय कहते हैं। २ शख के भावर्त की तरह उत्त (गोल) गति बाखी गोचरी ।

| विषय                        | बोल भाग पृष्ठ प्रमाण                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| श्रुगिरक सपड हार            | ==१ ३ ३=५ काव २३ क माधार <del>प</del> |
| शरीर वर्षाप्त               | १८६ व एक प्राप्त के प्रवास            |
|                             | सू ७३०,पत द्वा २३२गा                  |
|                             | १३९७ वर्स भा १मा ४०                   |
| गरीर वद्यम                  | ३६६ १ ३८० स म्ड स्त्रहरी भशर          |
| _                           | वरमू ७६१ दी                           |
| शरीर सम्पदा                 | ४७४ ३ १३  स्ताद ४ अ≃उस्तु ६ ४         |
| शारीरानुगत वायु             | 86ई ६ 8ई≅ या १३ धर् रदद               |
| शर्मा पृथ्वी                | ४६५ २ ६६ अधि स् १०५                   |
| शल्य तान                    | १-४१ ७३ समहत्र इ.स.१८३, म             |
|                             | क्षवि ३व्हा २०२१ पृ ७६                |
| शस्य विषय र नी गार          | ।। ५६६६ ६ ४६६                         |
| शस दस महार का               | ६६६ ३ ३६४ या ३३०००                    |
| शम्बारपादन परण              |                                       |
| नारय श्रमख                  | ३८२ ६ इंद्राल वश्द्राहरमा नहें।       |
| शा न वाणायाप                | 148 ० ३०३ वाप्रका हरतो ⊏राया इट       |
| गार्ताय राषिना श्रा         | ाह ६≈३ ३ ३३२ <sup>उलाझ १</sup> *      |
| शाधन अनस्त्र                | ८८ = ९९५ धरहर्ष <sub>तर्</sub>        |
| शास्त्रामाध्यानुया          | ग ७३ = ई ईड्ड द्या असी ५४०            |
| िनाकी कथाओं ल               | निरोहरह ६,२७६ अम्रेश्न १६ डी          |
| युद्धि पर                   | .,                                    |
| शिक्षामाप्तिम <b>वा</b> ष र | १४।१वा८०३ १ ८४६ अन्याना १             |
| शिन्ना प्रत नार             | १=६ १ १४० व्याप्त रहन्देर मार्च       |
| f                           | बर् हुद्रेश                           |
| शिजापन नार                  | ४६७ च २०१                             |
| शिका शील के भा              | उ गुरा ४=३ ३ ३⊏ सम ३३वा ४-४           |

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रमाण शिन्प स्थानर काय टा ६उ १स ३०३ ४१२ १ 83= शिल्पाचार्य 9 609 50 TH VV शिङ्गार्थ ष्टु ३ वि गा ३२ ६३ 10C1 २६६ शित्रभूतिनामक≃र्वेनिह्नवप्रदेश २ ३९९ विशे गा ४४६०-२६०६, कामतशकासमाधानसहित टा ७३ ३म् ६८७ शिनरानर्पि(लोरभावना) =१२ ४ ३८७ स्त १९४६ स्४१७-४१८ शिया सती थान इ.स. निया १२०४ このほ 388 शीत योनि Θβ तत्त्राय भ्रष्या २ ठा रेस् १४० ર 용표 शीतलेश्या लाहिय 848 त्रवद्वा ७०मा १४६४ Ę ७३६७ शीवीप्य योनि ξų ş तस्वाध ब्रध्या २ ग रेस् १४० 82 गील की नववाड ठा ६उ स्त ६३ सम ६ ६२८ 3 803 शील की वत्तीस उपमा प्र नधर्मद्वार ४स् २७ 868 B 8 B गीन के घडारह भेद पस १८,पवंद्वा १६८मा १०६१ **532** y 880 शील धर्म ध मिरि रहता २००८ी पृ ६६ 338 8 १५५ शील पर सोलह गाथाए 888 (O १७७ श्रक्त यान सम ४, ठा ४ उ १ सु २४७, २१५ 8 335 ब्रायम्,कभारलो २११ श्किमान के ४ थालस्यन २२७ १ टा ४३ १स् ॰ ४७,घाव देश ४ 288 ध्यानशतक गा ५६, उवस् २ • शक्तियान के चार भेद यानहृश्च ४५यानशतः गा ५५-२२५ १ २०६

शक्ष्यान के चार लिंग

ष्ट्रिट, ठा ४ उ १ सू २ ४ ७, भग २४ उ ७ सृ ८० रे

८२,म ४उ १सू २४७,झन प्रक ४२ ४ मा ५ लो २११-२१६

२२६ १ २११ मानहम ४ ध्यानरातकगा ६.

विषय बोल भाग पृष्ठ मधासा शुक्र पानी प्रीक्षभावनाष्ट्रदः १ २१२ टा४३ धर्४४० मध्य म रणस्त्रतकग ८०१६०० म

स २४३ असू≂०1,उवस्००

ेशुक्रपाचिक द १ ७ भव १३व भूर ४० र र सुण्ड शुक्रपारमा ४७१ २ ७४वत स रथना ३३ वर्त भारता १३

शुद्ध पृथ्वी ४६५ २ ६६ भी प्रति १ स्१००० शुद्धवागनुषोगनेदसममगरहरू ३ ३६५ जा व स्पूष्य

शुद्धं पर सथा ५०६ ३ ३६५ या व सम्बद्धा ५००० शुद्धं पर सथा ५००६ ३ ३६५ या व सम्बद्धा ५०००

शुद्धि पाँच ३२७ १ ३३५ टास्ट त्रथम

शुद्धैराणिक ३५४ १ ३६६ व्यस्त्रभृत्यस्य गुभक्तिमाधनकन्त्रस्यान ७६३ ३ ४५४ व्या दश्तरभ्यः गुभक्तिमार्गकने नीव स्वरणा १००० व्या व्याप्तरभ्या (वस्तरभ

णुमतीयपुरे तीन वारण १०७ १ ७५ ≡ त्त्र २०४ मण त्य ६त्०० ४ सुभ नातकर्म चीन्य वारास्ट्रेट ५ ३३ वन व २३त ४६

शुभनायक्षेचीन्द्रयक्षारः स्ट्रस्य ३३ वनव २३स. ८ संभागा जाता है सुभभाग सुख ७६६ ३ ४५० डा ४३ स्प. २५ सुर पुरुष कचारमकार १६३ १ १५० डा ४३ स्प. २५ मृगार रस ६३६ ३ २० स्तर्भ २०सार्थ-५०

रीलक सक्तिपत्री कथा ६०० ४ ४३८ शाम ४ शीच (असस्राधर्म) ६६१ ३ २३४वल गण्डसम ५० साथा ४४४८ शीच पाँच ३२७ १ ३३५ शास्त्र ३४४८

श्रद्धा १२७ १ हु अस १३ ब्सूप्रे श्रद्धान गुद्ध मत्याख्यान ३२८ १ ३३६व स्सूप्रेर भाव हम १४८० भगण (महावीर) ७७० ४३ वेन विद्या नोत्युग न १

मिर्स (महाबीर) ७७० ४ ३ के विद्या बोरयूम १ न १ १व निव जिनका स्थार परिधमण कालक्ष्यपुरक्षभाक्षत बाजसक्षम कामी रहा है। विषय गांच भाग पृष्ठ प्रमाण अनला (समण,समन) की १७८ १ १३१ व्यवस रिन ल १६४ १६७, चार न्याख्याए स्वयस्थ १३०६ स्वर्म १६० ल १३१ अमण के पाँच प्रमार ३७२ १ ३८७ अन्य १६० ल ल ल ल ल क्यांच प्रमार ३७२ १ १३१ व्यवस न ल ल १४४ १६७ वारह बोलों की अवसा स्वयस स्वर्म १६० ला १६६ १३२

वारह बोलों की अपमा भन्नस् १४० मा १ रह १३० अमस्य धर्म दस ६६१ ३ २३३ वरण १ तम १०, ता मा १५४ = १ अमस्य बनीयक ३६३ ४ ३ इस ४४३ स

ैअमण वनीपक ३७३ १ ३८६ अध्यक्ष ४८४ अमणोपासकशावकके ८८ ४ ६४ अध्यरमु०१०

तीन मनोर्थ

थामण्यपूर्तिका श्रध्ययन ७७१ ४ ११ दा म २ को ग्यारह गाथाए

की ग्यारह माबाए श्राप्त का सूत्र पढ़ना प्रया ६१८ ६ १५१ <sup>१</sup> शास सम्मत है १

नेम् १२ सम १४२,उत्त घ ४१वा २ उत्त घ २२ वा १२, इत्त १२म् ८२,उर स्४१,

थात्र री भादरी,पताका,१८५ १ १३६ व्यस्त १२१ स्थासु,त्यस्त्रष्टक संसमानता श्रापक कीम्पारहर्षाटमाप् ७७४ ४ १८ व्याव ६,वन १२

आपसरे अस्प्रतपांच ३०० १ २८८ मानदण (१८१०८६, टा भग २८६, ना म ११६, प्रमाय स्तारेश राष्ट्र १०६० आवस्त में धान्य चारमहारहेटा १ १३६ व ४ वश्युरन

श्रीवक के अन्य पार्वामा ६११ ६ ६१ प्रवद्या रहणा १२४(-४८, प्रावक के देवकीसमुण ६११ ६ ६१ प्रवद्या रहणा १२४(-४८,

<sup>)</sup> जा दाता धमणों मा भक्त है उसक भाग धमणदान का प्रशास कर निद्या तन दाला याचक धमण दनीपन महलाता है।

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रमाण आवर र चार प्रकार telblen mel 8 8mg आवष के चार विश्राम १८८ १ १४२ अभ्यास्थ्य आवक्त में चार शिलाजन १८६ १ १४० मारहम ६५८३३ ८३६, पंचा क्या रहा है श्रायक र चौदड नियम =३१ ५ २३ निसा प्रसमि श्ला के पूर्व पर शावर कछ गण ध रता ३३ 815 5 18 श्रावककतीन गुण बत्त १२०० क १ है १ मात्र म रेप्रदर्ग-दरेक श्राबक्क्स तीन मनास्थ == १६४ टा रेड र सू १० थापरकदसत्तत्त्वण ६=४३ २६२ भगः उस्रा॰॰॰ शावकने पॉच अगुप्रत ३०० १ २००० मार्डम ५५८१७ ८३६,३४ १ सु ३८६ उपा म १स ६, ध अधि व्ह्ली वर्ड १६८ १०११ शावक में पाच अभिगम ३८४ १ ३१५ बस व्डक्ष्म १ ६ ना प्रका भ्रत्तो ४७ ४६ भावक के पनीस ग्रुख ह=० ७ ७४ श्रीवक क मन्यार्यान १००३ ७ २६७ गश्र = अस् ३१६ के चनचास भंग थावक के बारह भावजत ७६४ ४ २८० मध्यम निश्चय और व्यवहार स भावक के बारह जन १२०० १ २००० १८६ १ १४० २०० १ २०० असदस्य १४०१ १२०० १४०० १ २०० असदस्य १४०१ १२०० (तीन गुणवत) (बारशिक्षा प्रत) (पाँच अणुत्रत) भावक क बारह जत ४६७ २ २००

आवक्ष क्यारह ब्रता के ३०१ १ २६०- । उपाय भरू प्रमान हम ६ साठ अतिचार ३१२ ३१४ (४३६८४) - ११५

٠,

|                            |           |           | *************************************** |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 7"                         | 2 ,-      |           | 1 5                                     |
| विषय "                     |           |           |                                         |
| थायक के संबद्ध समय         |           |           |                                         |
| श्रावक के सातवें उपनीम     | ६४३ ६     | २२५,      | उपा म भूम् ६ ५ मधि २२लो                 |
| परिभोग परिमाख त्रत में     |           |           | ₹ ∉डी प ८०, श्रामिति.                   |
| मर्यादा के इब्बीस योख      |           |           |                                         |
| आप्रक्रोमाता विका,भाई,     | १=४१      | १३८       | टा ब्हरसुर्व १                          |
| वित्र और सीत से उपवा       |           |           |                                         |
| श्रावक दस                  | ಕ್ಷ ತ     | 835       | उपाय १ १०                               |
| श्रापक भागी का द्रष्टान्त  | ४ बन्न    | २४४       | माद ई गा १३४, वृ गीटिका                 |
| भार श्रमसूर्योग पर         |           |           | निया १७२                                |
| आपक भागी की पारिएा।        | £ \$4 '\$ | <b>≃8</b> | न स् ज्या ७२ झाव इ-                     |
| मिकी पुद्धिकी कथा          |           | 41        | गादद६                                   |
|                            | - E & &   | 188       | उत्पत्रभयतु भरम् ३६                     |
| परिगाहा आदि निशेषण         |           |           |                                         |
| <b>अुत</b> ज्ञान           | 84 8      | १३        | स ३१में ०१ मध≓३०में                     |
| 7                          |           |           | ३१०० वर्षभाषणा ४,न सुप                  |
| <b>अ</b> तज्ञान            | ३७५       | १ ३६०     | , टा॰३३स ४,३वर्म भाग                    |
|                            |           |           | गा ४,वम् १                              |
| शुतज्ञान के चौद्र भेद      | ≖२२       | ધ રૂં     | तम् = ४४,भिज्ञ गा,४१४ ४६३               |
| शुनज्ञान के दो भेद         | १६        | ११३       | नस्दरा उत्तरं                           |
| श्रुत हात्र ने नीस भेद     | 808       |           | રમેના ૧મા હ                             |
| श्रुवज्ञान सामारोपयोग      |           |           | ± पत्रय ६ छ ३१२ ़ं                      |
| <b>यु</b> तज्ञाना प्रस्पीय | ३७⊏       | 3 \$ 3    | ४ डा ४ मृ €, € इस भा १गा <b>६</b>       |
| युत्त धर्म                 |           |           | द्य उश्तू ३२                            |
| भूत धर्म                   | ६६२       | ३ इह      | र् सर ३३ स्०००ू                         |
| भूत पर्म के दो भेद         | १६        | १ ८५      | ॅम डॅ१सूपर ॅ                            |
| •                          |           |           |                                         |

बोल भाग प्रप्त विषय प्रवाम भत मत्यनीक ८८३ ५ ४० भरा⊏उ⊏स३३६ थत पद STATE OF HOLE KOE E EOU अतिविनयकेचार प्रकार २३१ १ २१५ दश द४ ३६३ १ २७५ सहरुत्र ११मशब्द श्रत व्यवहार श्रत समाधि में चार भेद ४५३ २ २६४ दतम स्तर श्रंत सम्पदा १७४ ३ १२ दसाद४ स⊏उ१स६ १ १६० १ १४४ विद्यागा २६७३ २६७० श्रत सामायिक श्रताज्ञान साकारोपयोग ७=६ ४ २६≈ वश्रव २६स ३१२ श्रेणिक की कथासम्यवत्त्र⊏२१ ४ ४६५ नशदण १व्ही सम्यक्त के उपबृहणा आचार के लिए faxir श्रुणिककमोपकाट्यात ७८० ४ २५३ आवद्विया १३४ वृशिका भाव धनद्वयोग पर निया १७३ श्रेणिकराजाकीदसरानियां६८६ ३ ३३३ मतन ८

थेणियाँ सात

४४६ २ २⊏२ बण्डशत्थ⊂१मसार्यः

श्रेणी के दो भेद

थ्६ १ ३३ कर्मभारतार विश्वास १२८४**०** १३१३,ह यलोस ३२लो ११६६ --

१२३४ झाद स या ११६-२३

धेणी तप ४७७ २ ८७ उत्तम ३ गा १० श्रेपांसकुमार कीसम्यवत्त्र द्वर १ ४ ४२३ वववद वा १२८ सम्यवस्वा

धिकार

प्राप्तिकी कथा श्रोत्रेन्द्रिय ३६२ १ ४१८ वसव करस्तर शास्त्र हे

सु४४३टी जैज

श्रम्भ प्रथ्वी

भी श्रति ३ स १ ३ ४६५ २ ६५

-सम्स्याबादरपृथ्वीकेश्रमेद ५४५ २ २८४ काव भार १४

विषय बोल भाग पृष्ठ ममाण श्वासोच्छास पर्याप्त पन्न १स १२टी मश रेउ १ धणर २ ७७ सू १३०, प्रव हा २३२ मा ९३१७, वर्म भा १मा ४६ श्वावनीएक ३७३ १ ३८८ वा १व रे स्वरूप श्वास तथा उच्छ्वास ध्पृ१ २ २६२ जवचा २ सु१⊏

श्वामोच्क्वासनारकियों कायद० २ ३३७ जो प्रति अरू==

पट्पुरिम नव स्फोटका ४४८ २ ५३ हा ६३ रेसू ४०२,उल म २६ प्रतिलेखना 113 24 ब्रसुत् १०७मा ३६,ठा ५३ ३ # पड्जग्राम की सात ४४० २ २७३ सू ४३३,सगीत मुर्खनार्ष

४८० २ २७१मतम् १२०मा २६,ठा पम् १६१ गह्ज स्वर पाण्यासिकीभिक्सुपदिमा७६५ ४ २८६ सम १२, मरा २७ १ सु ६३

टी दशा द प

संकर दोप भी प्रथ्या १झा १स १३ 808 £ 838 प्रवृद्धा १ ७ सा ५ ६ म प्र १४ म भाकिय दोप ६६३ ३ २४२

पिं निवा १२०, घ घपि रेस्लो ३ तटो व ४१,पवा ११मा २**६** 

मानी कोश्विका हरिया, स्थयो य सारस्ताय । छट्टी व सारसी नाम, सुद्रसण्या य सच्चमा।।

पर्य-मार्थी, कीरवी, दरिवा, रत्ना, सारकाता, सारवी भीर सुद्ध पर्जा । १ माहारमें भाषादर्भ भादि दावों को सकादोनपरभी उसे बना सक्तिस्य(शक्ति)दोपहै।

भ भी जनिसदानत बील सबढ भाग पृष्ठ ७३ पर पहुलमान की सात मुर्च-नाए क्यों है व स्मीत शास नामक बाब स सी हुई है। अनुयोग द्वार तथा स्थानांग सूत्र में पर्जप्राम की मुजनामी के नाम दूसरो तरह दिय है। उनशी गाया इस प्रकार है-

निषय वाल भाग पृष्ठ सक्रम की व्यार याश्रीरमेंद्र रें २ हुई अबस् हुक र्मभा भा ९ सक्रमण करण 42 E 628 वस्य गा • १ सजावण दाप ७२२ ३ ४१० या १०३१ मू ४६१ सन्बेश दस BEE MISTHULE ! 70 (8 3 सक्षेप रुचि ६६३ ३ ३६३ उस.स्र≥मा २ संग्यानजीविश्वनस्पति ७० १ १४१ मा १३१ है है , दू सरयादिनक 348 १ ३६६ गरव १ स्वर्ध संग्यान दम UR\$ \$ 808 2140234440

सख्या प्रमाण बाह ६१६ ३ १४१ भन्मान संख्या या परिवास जानन के तम जाल सरयेय र नान भेड ६१६ ३ १४४ भर त्राप सगीत रे शाउतथा अप्य ५४० २ २७३ धनुत्र ज्यार्य स् एए C 121 037# \$13 सगीत य छ दोष त्रेप्तक र ५०३ मन् १० ल्या राज्य भी ११३ सग्रह दान ७६≈ ३ ४५० स १०७३ स्**७४**६

r

मग्रह नय श्रीर उसर दी प्रदेश स ४१ छे स्तापरि मा १३ र भक भेद मु १६१मा १६७ सग्रह परिवा सम्पदा 103 है १५ दशाद ४ गच ह में . १ सघ की थाई उपवाप् ६०३ ३ १५६ न संदिश मा ४-१७ सघ तीर्य है या तीर्थहर हिर्द ६ १३४ विश्वा १०३३-१ ३० तीर्थ है ? नगर-उदस्दर्

सय ध्रम ६६२ ३ ३६१ वा १०३ स् ४५० ९ बाद का एक दोप प्रस्तुत निषय को छोड़कर अप्रम्तुत निषय को कहना।

२ जिस वनस्थित में भरत्यात जान हो, जस नालि स खगा हुमां पूज

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण सधाननामर्क्तमे केपॉचभेदर्श १ ४१६ व्यभा भग २६ व्यव १ ६६ संयात भूत ६०१ ६ ४ व्यभा भग, १ १ सधान समास श्रुन ६०१ ६ ४ व्यम्भ भग, १ १ सज्ञान केच्याच्या औरभेदर्शन १ १०४ व्यव्यवस्था १ १०४

सज्ञा चारका अल्प नहुत्र १४७ १ १०७ वस्त = स् १०० चार गति में सज्ञा दस ७१२ ३ ३⊏६ ग १०७ रेस्-४१० स राज्य सं

सन्नी भूत ८२२ ५ ८ वस्तू ४०, दिने गा १००४ ४ सन्नी ८१६ टाञ्ड र सूण्ड सन्नी केतीन भेद ८२२ ५ ५ वस्तु ४०, दिने गा १००४ ४

सक्षी के तीन भेद ८२२ ५ ५ नत्रः, विशंगा १०० म सक्षीमार्गणा और उसके भेद८६ ५ ६३ कन गरग १२ सज्यलन कपाय १५८ १ ११६ वन १५८, १८०० वर्ष २००, स्में सा १०० १८ वर्ष

४६६ २ ६६ मश ४४३ हेसू ७० ८ प्रत्र प १सू ४ संवाण छ: श्रजीव के श ६स ८६४ कर्मभा १गा ४० संटाण छ, जीय के ८६= २ ६७ ६८६ ३ ३४४ दप , सथारम परण्णा , 1 १ सभिन्न श्रोतो लब्बि ६५४ ६ २६१ प्रमुखा २ ३०मा १४४६२ सभोगी का विसभोगी ६३२ ३ १७६ टा वड रे सु ६५९ भरन के नी स्थान ।

सभोगी साधुत्राको अलग ३८४ १ ३५६ व्यक्ष्य १ स्टब्स् करने के पॉच नोल सगत ६६ १ ५० मन ६०३ सुरर्ग । सगतासगत ६६ १ ५० मन ६०३ सुरर्ग ।

| स्तपम ३५१ १ इस्ह डार्स्स्वेस् अवज्ञास्ता  स्त्रपम (अपण प्रमा) ६६१ ३ २३४ जवा प्रस्ते वृष्टे १२० स्त्रपम आठ स्त्रपम कीविरापनादस्स स्त्रपम कीविरापनादस्स स्त्रपम के साह महाग्रद्धः स्त्रपम के साह भेदः स्त्रपम क |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वयम (श्रमण पर्म) स्वयम (श्रमण पर्म) स्वयम आहर स्वयम आहर स्वयम अहिस्य स्वयम स् |
| स्यम बाह प्रश्न है ११ स्वयम् स्वा स्व स्व स्व के |
| स्यम माठ ५७३ ३ ११ तत्वाय धन्या स्तूर्ध<br>स्यम कीविराणनादसः ६६६ ३ २५२ भ स.१४०७,ग १०त.०१३<br>स्यम के चारमकात्र १७६ १ १३४ टा ४३२ त.३१०<br>स्यम के समझ भेदः ६८५ ५ ३६३ मत १० पात इ.स.१६६१<br>स्यम के समझ भेदः ६८५ ५ ३६५ मत्रहा ६६वा १८६<br>स्यम वॉच २६८ १ २८५ टा ४४३ २५०४१००४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्वयम की विरापना इस ६६६ ३ २५२ भ मार १००, ग १० स् ०१३ स्वयम के चार मकार १७६१ १३३ स्वयम १० १५३ स्वयम के समझ भेद स्वयम के समझ भेद स्वयम के समझ भेद स्वयम विषय के समझ भेद स्वयम विषय २६८ १२८५ स्वयम विषय २६८ १२८५ स्वयम विषय २६८ १२८५ स्वयम विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सनम के चारमकात १७६ १ १३४ अध्य र स्वरान्ध्य<br>संपम के सत्रह भेद्र ====================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सीयम के सन्नह भेट्र  ===================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रवहा ६६ मा ४६ ६<br>स्वयम के सन्द्र भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्यम के सब्द भेद्र ⊏⊏५ ५ ३६५ अवदा ६६ना ४४४<br>स्यम पॉच २६⊏ १ २८४ अ ४३ २स ४२६-४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स्वम पॉच २६८ १ २८४ स ४३ रस ४१६-४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सयम मार्गेणा और भेद ⊏४६ ५ ५८ क्मैभा ४०० ९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| संयोगनाम ७१६ ३ ३६६ मनुम १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| े सयोजना दाप ३३० १ ३३६ विनगरहर १० धमधि १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शो २१९ ५६ उत च २४गा १२डॉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सयोजना प्रायक्षित्र २४५ ख १ २२३ अ४ उ १ सुरक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| र सरज्ञणोपघात ६६८ ३ २५७ ॥ १०७३स्०३=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सरक्त ६८ ६ ६७ शहर मा १३ भी ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सत्तेत्वनाके पाँच अतिचार ३१३ १ ३१४ व्याम १सू । धमि १को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्वयार प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

सवरसर पाँच ४०० १ ४२ ४ अध्यक्ष १४० वदा १४४ ता ६०१ सवर के बीस मेद ६०८ ६ २५ वह या २० ता ४ पूर्ण १५ सवर के ससावन मेद १०१२ ७ २८० वस्त १४५ ता १४५ ता १४

<sup>ी</sup> मंडिला का एक दोष रसलोलुपता क कारण एक द्राय का दूसरे द्राय के साथ संयोग करना । र परिग्रह से निहत साजु का वहा पात्र तथा शरीसाँद में ममस्च होना ।

वरतत्त्वकेचीसऔर ६३३३१८४

चिष्य

त्तावन भेद

वर दस

वह पाँच

बोल भाग प्रष्ट

७१० ३ ३८५ छा ३०३३मू ७०६

२८८ १ २८५ धाः सु४१८, ४२७, प्रस्त

ममाख

सवर द्वार ६. ८१२ ४ ३६८, सामा २०६८,भावार, हान प्तंबर भावना ह्र⊏ह् प्रक २ प्रकड़ा ६७ गा ६०२, तस्वार्थे ब्रध्या ६ स ७ व्रह्म १ व्याचे बारबर्धातरह सर्तवकुश ६७ १ ४८ | वरनार्थमध्या रह ३३, छा ३ सब्त योनि ६७ १ ८= विश्वार सद्वत विद्यत योगि २८३ १ २६४ धमधिरकाररटाष्ट्र सवेग संवेगनीकथाकीब्याख्या,भेटरेप्र६१ ११४ ब न्ड स्ट्र--१२१ १ द्रम् रतना परि.२, न्यायप्र मध्या १ सशम प्रदेश के १०४ में में बच्या भागत् १३ सश्य दोप सगाद ज्ञान दर्शनधारी ३७१ १ ३८६ अ ध्यास १४४,म सारध्य ६ भरिइन्त जिन केवली gur9 ३४७ १ ३६२ मानहम रेनिया ११०७-११० = संसक्त प्र ४१६,प्रवद्धा समा ११६-१० . 804 १ ४३२ उत्तम ३६,प्रवद्या प्रेगा ६ ck संसक्त तप ससारकी लवण समुद्र ६७३ ३ २६६ केसाथ दस उपमा असार भावना =१२ ४ ३६० सा भा १ प्रह ३,भावना , झान इंद्राठ धक् र,प्रवहा ६७,तत्वाय प्रध्या ६

विषय चोल भाग प्रप्र मपाण ससार प्रज्ञाने बाल ७२८३ ४१५ स १०४३स ०७१ वालियों रेदस भद प्रसारी ७(ख) १ ४ स शत् १० १ नत्त्राय वर्ष्या स्तू १० ससारी जीवर चारपनार१३० १ -६७ व ध्व भ्य 🕫 , न सं भ्व भ्य ६८ समारी जोप के नी मक्तार स्ट १४ व दोदों भेद १ सस्प्र मन्पिक ३५३ १ ३६= गरउ भारे-५ सस्थान छ अजीव के ४६६ २ ६६ भगरत्व श्व ०२४ पन्न.प १ मुद जी प्रति १ सस्थान छ जीव म ४६८ २६७ संस्तृर्ध सम्मा भार बस्थान नरकात्रासों का १६० २ ३३४ भी प्रति रस्टर सस्थान नरका म प्रक च इप्तर नशक्त रेम्पर सस्याननारकी जीवांका १६० २ ३३७ नी प्रविश्तस्य सस्थान परिणाम ७५० ३ ४३३ हा १ इ.३त् ०१३ पत्र व १३ सस्थान विचय स्मिन्यान २२० १ २०४ वा न्य भन्ना मस्थान सात मृथ्य २ २६३ वा स्यूप्त वा जा रेस्रप्त सस्थानानुपूर्वी ७१७ ३ ३६१ मन सूपा सहनत (सघयण) 🕊 ४७० ३ ६६ पनव रेशेस ६३,ज ६७ १

९ सम्प्र मर्थात् स्वतः हुए हात् या भावन मादि सं दिव जाने वाल माहार कोही प्रदेश करने पाला साधु ।

विषय बोल भाग प्रश मगाण १ ४८ | तत्वार्भे मध्या रम् ३३, ठा ३ सचित्र योनि ६७ १ ४८ े दशहाप• सचित्ताचित्त योनि सच्चेत्वागीकास्वरूप ६६४ ७ १८८ बताने बाली दो गाथाए सतियाँ सोखह =७४ ४ १=४- वाहत्र श्रुह्द श्री मा च १६. ३७५ किए वर्ष १२,७,० १०, वस १६मा ३१,रान च दन, भरत. साद १० भारत सतियों र लिये प्रमाण = ७६ ४ ३७४ भूत शास्त्र सत् श्रसत् पस्तद्रन्या में ४२४ २ ह श्चागम् २५३ १ २३७ की नारगा १ व्याल्या सत्ता सत्ताईस कथा औत्पत्तिकी ६४६ ६ २४२ व स्रथ्य ६८६६ ञ्चद्धि पर सत्ताईस गाथा स्यगढाग ६४६ ६ २३० स्य म १० सुत्र के१ ४वें अभ्ययन की सत्ताईस गाथा सुयगढाग ६४७ ६ २३६ मृग्य ध्ट १ मूत्रकेषॉवर्वेश्च०केश्च०की सत्ताईस गुण साधु के २४४ ६ २२= सम. २७, मानहम ४९६४६, वत मा ३१मा १८ सत्ताईसनामधाकाशके हु४० ६ २४१ संसर्∘३ रस ६६४ तर्वायं भण्या ६स २६ सत्ता का खरूप ६४ १ ४४ सत्ताधिकारक्रमैनऋतियों ⊏४७ ५ ६६ कर्मभारमा ४३० का गणस्थानो में सत्तावा भेद सवर के १०१२ ७ २८० नव गा सच्य(जीय रा एक नाम) १३० १ ६ 🕿 ठा ध्रमू ४३०,भश ५३ १म ८८ विषय बील भाग पृष्ठ प्रयाण सक्त्त्र गुण ४२.१ २ २२ भागम सस्य ३.१११ ३६५ अ.४म.३.६६४ मधि ३.जो ८६ टी १९१० ४म.७७,६६॥ ६६४

सत्य (प्रमण् धर्म) ६६१ ३ २३४ नव र मा १० सा ना १४६८ सत्य प्रचीदहरमाधाण ६६४ ७ १०२

सत्य पर चोंदह गाथाण हिस्स छ १०२ सत्य भाषा व्हिस्स १ २४६ वनव ११पू०६ । सत्य महाज्ञत जी वॉंग ३१०० ४ ३२३ आवार व्युश्म स्तु १०६०

भ(पन)ष् सन २४ धाव हवा ४५६ ८, प्रवृक्ष ७ या ६५० धावनि ३ लो ४४ टी पूर्व

सत्य प्रचन र दस प्रकार ६६८ ३ ६६८२१ व ४१,०४१ प्रजन १९४१ १६४ प्रचार १८११ १९११ सत्य यचन में भी प्रया ६८३ ७ १०७ अन्य नस्य याद सु१४,सूर्य विषय को सामानिष्

विनिक्त होना चा। पुर्वे १ २००१ २ स्टब्स्यान हे स्टब्स्य अर्थे स्टब्स्य स्ट

२२ला २६४ ४८ सत्यासुत्रत के पॉच अति ३०२ १ २६४ च्या म १२० थमधि २७१ चार ४४९१ १ मान हम ५४ ८२

सत्यासुषा भाषा २६६ १ २४६ वन्य ११६, १६ स सत्यासुषा भाषा कदस ६६६ ३ ३७० व्या १०५ वन्य १११६ प्रकार

सप्रहानावाए भगवान्महा ८७८ ५ ३८० माना नुभग ६३४ नीर भी तपन्नयी विषयक

सप्रह गाथाए जिनस = = ७० ४ ३७० दर्ग म = उ१ समापि चार्यसन जी

बोल भाग प्रष्ट संबद्धार शरीर के ८८१ ५ ३८५ पत्रपर्भ ८७८ ४ ३८२वंग १०, प्राद्वा १६०मा १००६ सनह प्रकार वा गर्गा टट ४ ३६३ सन १७, प्रत द्वा ६६ गा १४६, समह ममाग का संयव बागह्य ४५६६१ सन्ह महारक्षासम्बद्धः ८८५ ५ ३८५ प्रवहा (ईमा ४४४ समहनकारकीविहायोगतिया १ ५ ३८६ कि १६ १६ थ वि मध्या यम् ४८४-४८६ सनहवातं चरमशारीरी कोवद्ध ४ ३६४ माप्त होती ह समरमाना की अवेचा अमै ४६७ २ २२३ दिक दशेनों की परस्परन्छना

सनहरातीं तीयपेता नैदिक४६७ २ २१४ दर्शनों की परस्पर तुलना

निषय

संबद्दमाया के नाम ದೂ ५ ३८५ गम । (मा॰नीय 🕫 नामामें) सनहत्त्वन्यभानभानककेद⊏३ ५ ३६२ वमधि रता ञाष४६ १ सदाविग्रह्मीलाता ४०५ १ ४३२ उलब ३ मा२८८, प्रवद्वा

५३ मा ६ ८४ सदहणा चार १८६ १ १४२ ज्लेबरदगाण्यामधिर श्लो १ टीप्ट ४३

सदाल(सफडाल)पुनश्रामक६८५ ३ ३१६ अगमण सनस्कृतार चक्रवती दश्चि प्र ३द्धश्च विषयीत्म » सनन्तुमारदेवलीक् कावर्णनद्यात ४ ३२१ पाप सुध्य सन्तोप सुख ७६६ ३ ४५४ अ१-उश्तर्भ सन्मति (महात्रीर) ७७० ४ = वैनवियानील्यूम १न १

१ मामुरी भावना का एक भद, हमेशा खड़ाइ मगड करते रहना करने क बाद प अतःप न इत्ना ृत्तरे के समाने पर भी प्रसन्न न होता और सदाविरोधभाव रखना !

भी सदिया नैन 🛮 यमाना

300

विषय षोल भाग प्रष्ट AUIM सपर्यवसित उत ट्ये प्रमाधिक स्थान विकास का स्थान वेहेरे ० ९ईव विवस्थानमध्या १० १२ द्य सप्तभगी भागन रत्ना परि ४ स्या का २३ सप्त मप्तमामिकी भिक्खपडिमा७६५ ४ २८६ सम १२, भ ७ २३ १म ६३ ही, दनार ७ १४० २ २७४ मनुस्१रण्या ४६-१०,गण सप्त खर सोभर 医多性 14 多 समदेशी समदेशी ने १४ नो ल्रन्थ १ ३४ भग-उदगराहे सभित्रल घ०की २१ गाथा ६१६ ५ १२६ दश म १० सभिक्त्वअ० ती१६गाथा ८६२ ३ १५२ उस म १४ सम (सम्क्रित रा लक्का) २८३ १ २६३ ध वर्ष शलो ० डीप्ट ४१ समकित aप्रता १४८ वट ६४२ सस्पार्थ ई एक्ट एक्ट्रक प्रध्यक्ष समितिकी छ भाउना ४५४ २ ५= प्रदेश १४=मा ६४०,घ मधि. २ अला २ भ्यो प ४३ समिति भी तीन शुद्धिया =२१६० प्रवडा १४≃म ६३२ समिकति के छ आगार ४५५ २ ५८ उपा म भा 🗠 भाव ह म ધ ८१० ध श्रवि रस्ता २०टी पू ४१ समक्रित के छ स्थान ४३३ २ ५७ ध स्मी श्रद्धा २२ ती प्रथः प्रवृद्धा १४५ मा ६४१ समिनिकेतीन लिंग ८१ १ ५६ शहेडी १४=गा ६१६ समक्तिकदोनकारसतीन = ० १ ५= विशासा २५७८ ५०४लो 🛭 रै भेद ज्लो ६६८ ६७ ,घण्रधि व बलो २० टी प्र, ३६, वय हा

> ૧૪૬માં ૬૪ફે દ૪૪ લર્મમાં ૧૫૧૪ તાલામાં ૧૬ દ

तिपय वोल भाग प्रष्ट ममाण सपिकत के पॉच श्रातिचार२८५ १ २६५ टपा या भाग ७, मार ह प्र = ३ • ध प्रधि दला २ न्टी पृ ४३ सप्रक्रित के पाँच भूपण र⊏४ १ रह४ समक्ति के पाँच भेद २८२ १ २६१ वर्ममा १मा १४ समिकत के पाँच लाना ए २=३ १ २६३ ध मधि रलो २२टा पृथ्वे रा ६स् ४६६ ऋमे भा १गा ४० सम्बनुरस्न संस्थान ४६= २ ६७ टा १स् ३६१ नी ,ठा ४स्, ४०० समपादयुता (निपद्या) ३५८ १ ३७२ सम्भिरूद्रनय थ्ह्२ २ ४१७ वनुत् १४२वा १३६, स्ला

परि उत्हर 'समय गोयममायमायम्'हट्य ७ १३३ उत्तर १०

फाउपदेशदेनेपाली ३७गाथा समय

समय ७३१ ५३ वस्त्र स्टब्स् समय ५५१ २ २६२ जवन रहण

समयक्षेत्र के ३६ कुला पर्वत ६८६ ७ १४४ मन ३६ समयतार ४२० २ २० व्यवस्थ

तमातार ४२७२ २७

सम्प्रायाम् मूत्र का सन्तिप्त ७७६ ४ ११४ निषय वर्णन

समत्रायी कारण ३५१२३ विशेगा र००६

समाचारी दस ६६४ ३ २४६ मशर४ प्रप्ट०१ छ १०

३ सू ७४२,३त म १६गा २-७, वद हा १०१गा ७६०

समाचार्येनुपूर्वी ७१७ ३ २६१ श्वन्युः ०१ समाघि ६०१ ३ ११८ या.सयो समाघि ख०की २४माथा६३२ ६ १६७ सव छ १म १०

समाधिकाफल ५५३ २ २६५ दशमध्य

समारम्भ ६४ १६७ व्यवनस्वरू

विषय पोल भाग प्रष्ट भगाग समागप राजनसमीरमेद(२१ १ ८५ रत्ना परि ५ "वायत्र सध्या ह ममासरदृद्धभादिसानभूट७१६ ३ ४०१ माप्र ११० समिति २२ १ /६ ण्ला सार्था । समिति री ज्याराया और ३०३ १ ३५० मन ४० /गू ४६० उसम ४ उसके यन मा भव्याप ,श्हा ४७५ १५० समुच्छिन किया अपनि २२३ ४ २१० व यह ब ०० याकातर गायः, पानी शुक्लध्यान टा ४३ १स २४७ लात प्रस ड सभारकी १० सप्तरदेनदानी रिं ३ ६४ श=उन्मृद्र समदान उर्ग ७६० ३ ४४२ बाबाच २३ १निया १**८**३

समुङ्यान सारको जीयास १६० ० ३३८ औधनि ३स्८० ममुद्यात सान 18年 5 DEE 1341(月33) 出口日 k⊂ प्रमहा रदेशमात्र ३३ १३११, न्यंसाम पृ१०४

१ मधुरेसानुहानार्थ ३४१ १ ३५० धमधि १ ला ४ स्टाप्ट १ १६ सप्रद्रपाठ सनि उस म २१ **=**१२ 4 354 समुद्रपात्राय ग० गीगाथाए७=१ उत्तम १गा १३- ४ 244 समूह मत्यनाक 3 F F II = 8 = 17 46 888 4 80 सम्पदा आठ दणदरगद३३स्६१ >3 € 80K सम्भोग पारह

७६६ ४ ३६३ निताण्यसमा व्यासा 3 hale t at Ac-6 सम्मत सत्य ६६= ३ ३६= टा १०४ ७४१ पत्र ११ स

मनुमति दने पाउँ सावाय ।

૧૬ કથ**થી રગ્લો ૪૧**૫ ૧૨૧

१ कुन की वाचना देने वाश गुरू के ज होने पर श्रुत की स्थिर परिचित्र करनेकी

श्रमाण

बाह्य १४६ मा ८४२ रमें भा

१गा ३४ तत्वाय मध्या १,पम

विषय

दो दो भेद

पोल भाग पृष्ठ

सम्मतिस्थानरमाय ४१२ १ ४३८ ८ ४ ४३ स् ३६३ सम्मदी मतिलखना ४४६ २ ५४ अ ६म ४०३,उत म ०६म १६ इइ १ ४७ तत्वान मध्या स् ३२ सम्मृद्धिम जन्म सम्मृद्धिम मनुष्यो के उत्प = २६ ४ १= वस्मास् ३७,मनुस् १३३ चि स्थान चीदह सम्मृडिय बास्पति ८६६ २ ६६ राग४ सः सम्मृह्मिष्यायु ४८३१४३६ स ६३३ मू ४४४ सम्माही भावनामधनमार ४०६ १ ४३२ उनम २६मा २०४ही प्रनद्वा 93 Mede **७३ १ ५७** गान र नगर हे तहनाय भन्या **१** सम्बद्धारित्र सम्पन्धारित ४६७ २ १८४ सम्यक्ता र उपकृत्मा 🖛 २१ ४ ४६५ वर्षणा १०८ी सम्यक्त्वा FIFIE आचार पर श्रेणिक की कथा सम्यक्ति में सीदीप में द्वर १४४५ वरवर मा १८ ही सम्यक्ता धिकार लिए क्रुग बन मा द्रशान्त

भन्यस्त वे जुगुष्सा दोष ८२१ ४ ४५८ नव ह ॥ १८ ही मन्यस्त्रा-के लियेदुर्गन्मका उदाहरण निवार सम्मयत्व केदोशकार से ८०१ ५८ जिया ६५५, दञ्चलो ॥ १ तीन भेद

सम्यक्त कचारश्रकार से १० १ 🖴

्यर समागा प्रशः ०० प्रवश्चा १४६गा ६४३ ० टा व ३८,शाऱ्या १४० मपाम

विषय योल भाग पृष्ठ

सम्पत्रत्वत्रपरपापदप्रशासा⊏२१ ४ ४६१ म्यप्रण १००३ी सम्बस्का

থিক্স

दाप पर सयडाल की क्या

सम्पन्तरे भगारना या ८२१ ४ ४८४

नवपद्या १८ टी सम्बस्त्या

धिका€

चारवरिष्णकुमारकीकथा

सम्यक्त के लिये? ३ दृष्टान्त ८२१ ४ ४३२ भवपद ७ वा सम्यक्त इस

सम्यवस्यम् वात्सन्यक्षाचारद्वरि ४ ४८१ नवर गा १०८१ भन्यवस्त्रा

में लिये बज्जस्वामी का द्वरा व धिमार

नप्रण गा १८ टी सम्यप्राचा-

सम्पन व ने निविनित्सा =२१ ४ ४५६

टोप में लिये महेश्वरदत्त धिकार

वणिक्का न्छास्त

सम्पर्वत्व र शका दोष क = २१ ४ ४५३ वरण्या १० मा सम्बन्धा

लिये मयुराण्ड,साधैनाह जीजधा धियार, ना भ र

सम्बन्ध र स्थिरीप्रस्म द्वर् ४ ४६६ नापरमा १८ डी सम्यातना आचार र लिये नार्यापाड विद्यार उल्लंभ २ (स्था)

श्वाचार्य का दशन्त

सम्यक्त्वप्राप्तिक दसमोल ६६३ ३ ३६२ अतम १८००

सम्बन्द्र माप्तिके लिए = २१ ४ ४३४ व्यवस्था १४८ इन म १८ चिह्नानी पुत्र की कथा

सम्यन्त्रमाप्ति के लियं =२८ ४ ४४६ नववद मा १६सम्यन्त्वान्त्रार धन सार्थवाह की कथा

सम्यक्तवयाप्ति के लिय ८२१ ४ ४०३ व्यवस्था १२८

निषय बोल भाग प्रम मपाण सम्यवत्त्र मार्मणा औरभेद ८४६ ५ ५८ वर्गमा ४मा १३ सम्पवस्य सामायिक १६० १ १४४ निशे मा रहण्य-रहण्य ७६ १ ५७ उत्तम व्यतःवार्शमध्या भू १ सम्यग्नान सम्पन्तान ४६७ २ १६= सम्यानान पर सात गाथा ६६४ ७ १६० सम्यग्दर्शन ७७ ५ ५५ नश= श्राहर व अस् १८० सम्परदर्शन UE १ ५७ वत्र = तत्वाय मध्या १त १ सम्यग्दर्शन ४६७ ३ १६६ सम्यग्दर्शन पर दस गाधा ६६४ ७ १५= सम्यग्दर्शन सराग केदस ६६४ ३ ३६४ व १०सू ४८१ पन प १सू ३० मकार सम्यग्मियादिष्ठिगुणस्थान⊏४७ ५ ७३ दर्भ भा २ मा २ सम्यक्श्रुत ⊏२२ ५ ७ नसु ४९ निशे गा ८२ ३ ६३६ सयडालकीकथापरपापड = २१ ४ ४६१ नवपद गा १८ ही सम्बन्धना-प्रशसादोप के लिये विशार सयोगी रवली गुणस्थान≈४७ ५ ८५ वर्भभार गार्ड्याच्या सरदहतलायसोसणया ८६० ५ १४६ उपाम १ सूज्यस्य ८ ४ रमीदान सू ११•,माव इम (१८०८ सराग सम्यग्दर्शन दस ६६४ ३ ३६४ ठा १ • सू ७४ १,४त प १सू ३ ० सर्वअवसन्न(क्रोसन्ना साधू३४७ १ ३५८ मान म इनिवद्धा ०० प्र का भेद) १९७,प्रस्ता श्री १०६ सर्वचारी मच्छ ४१० १ ४३७ वध्यक्ष ४४३ सर्देगधाती महतियाँ ८०६ ४ ३४७ कममा स्वा १३,१४

3 8 8

विषय बोल भाग प्रष्ट प्रयाण सर्वेपारा भूतजीन सस्वकारहद्य १ २८३ व स्व स्तू ४२६-४१० समारभ न करने 🛮 डोन वाला पाँच प्रकारकासयम सर्वमाण भूतजीवसन्व के २६७ १ २८४ वार वर सूप्रध ४३० आरभ स होने वाला पाँच मकार का भसपम

सर्वव ५ भू२ १३० वस*ना* १७३१ स्थाएगा सवरत निधि ६५४ ३ २२१ वस्त्रशत्री सर्व विर्ति ऋष सामायिक्ह⊏३ ७ १०७ नगाउरत्रण्टी

त्रालेको पोतिसी भादिपत्या रयानीं जीवयाश्चायस्यकता है?

सर्वीरितिसाधुरेश्वनोरथद्धः १६४ अश्टब्स्? १० सर्वे विरति सामायिक १६० १ १४४ विशामा १६०३ २६७७

सर्वसमाधिमत्यय भागार ४=३ २ ६= (पारिसी का आगार)

सर्व स्रोतचारी भिन्न ४११ १ ४३७ व्यस्त्र स्टब्स् सवापी र लाब्य १४४ ६ वह व सदा २०० मा १४६२

सहसाकार शामार ४=३ २ ८७ बावहबर्घटर, प्रदा सहसारदवलोक्नावर्णन ८०८ ४ ३२३ वस्व रस्टर

सहायनाविनयकेचारमञ्जार२३६ १ २१७ दण द ४ सारूप दर्शन ४६७ २ १४४

सांशियक मिल्याला २८८१ २६७ इनमा ४ गा ११ घमनि २

सर्वे विस्तार अनन्तवः ४१= १ ४८२ व्यक्ष्यात् । १

मावश्म ६ प्रदश्च प्रवहा ४ गर ३

विषय बील भाग प्रप्त ममाण सांसारिकनिधिकेश्वकार ४०७ १ ४३३ ध हेत्र हे सू ४४८ सागरोपम ३२ १ २२ 33 MY EC 16 सागरोपम के तीन भेद =0 9 2e9 मनु सु ११८ १४०, प्रव हा 94EM 9424 9432 माव हम (पृद्ध १,प्रव.हा ४ सागारियागार (एगडाण ५१७ २ २४७ का भागार) शा ३०४ सागारी (शुरुयादाता) ३३४ १ ३४५ मस १६७ रह ६६७,४वडा ८६वा (८१, घाचा धु रचू श्रवग्रह 町 V3 そ 社 9 年 そ साउनाम अहिसा(दया)के ६२० ३ १५१ भन्न मनदूर १स ११ सादीक्रम्मे कर्पादान =६० प १४४ उपाम शर् ७,मश=उ ४ स् ११०, मारहम (पृद्दर सादेपचीस भार्य क्षेत्र ६४२ ६ २२३ प्रवार का १ k= v- ६२ प प १स् ३७,ष्ट्र ॥ १निना ३२६ सात श्रवप्रह प्रतिभाए प्रश्त २ २४८माचा इत्यु भ्राप्य स्तु १६ सात आगार पगद्वाण के ५१७ २ २४७ मानहम (१८०) मान सात भागार पुरिमहु (दो ५१६ २ २४६ भागह म ६८ ८ k २, प्रश्वा पोरिसी) के ४ मा २०३ धा ०३३ सु ४६१ ध३१ २ २६६ सात आय भेद सातप्रहेंद्रियरत्नचक्रवर्तीकेश्वरह २ २६४ रा ७३ हे हर छ

पोरिसी) के ४ वा २२३ सात आयु भेद ५३१ २ २६६ डा ०३२ त् ६६० सात आयु भेद ५३१ २ २६६ डा ०३२ त् ६६० सातकर्षी द्वेष्ठरत्न्वकवर्ती के प्रश्च २ २६५ डा ०३३ त् ६६० सातकर्षी द्वेष्ठरत्न्वकवर्ती के प्रश्च ३ ८३ त् लवार्ष (तु॰) प्रध्या १त् ३। होने प्रवस्य के विशेषका वण्य होना से विशेष कर्मका वण्य होना के से मगत हो मकता है? सात का सहरखनही होता ५३० २ २६६ व्यव ३११ वा १४१६

विषय चाल भाग पृष्ठ प्रमाण
सान कुलहर नामाधी ४११ २ २३६ व्य व्य स्तृ १६६ स्म १६६
इस्सिपणी क् सान कुलहर नामाधी ४११ २ २३६ व्य व्य स्तृ १६६ स्म १६६ सान कुलहर स्तृ भाग १८८ २ २३६ व्य व्य स्तृ १६६ स्म १६६ सान कुलहर स्तृ भाग १८४ २ २६६ व्य व्य स्तृ १६६ सान गाथा श्रिमसमाणि ४३२ २ २६६ व्य व्य द्व १६६० प्रभावन कवी श्रु १ २ १११ सञ्जू १६२ व्य व्य १६० व्य

थेपै २ ४११ मत्तुम् १०२,प्रदश्च १२४ गर ८४० ८४०, स्मिपिट सत्तर्थ मध्या १ द्वान सम्या १० स्याय सम्या १ सामा मयः

मात नर्क

४६० २ ३१४ जीप्रति स्मूर्ध ६४ प्रदर्श १७२ १८४ मा १०१४ १८ २४ २० प्रस्तर १४,३४,४४न स

नयप्र संयक्षि नया प्रालाप...

सात निक्षेत्र अञ्चलीम के प्रश्त २ २६२ किया १२८६ १.८९ सान निक्षः ५६१ २ ३४२ किया १२८६ १.८९

सातपर्वेद्रियरत्नयक्रवतिर्धे १२८ २ २६५ छण्ड ३ सहस्य सात पद्याभासः ५४६ २ २६१ छण्ड ३ सहस्य सात पद्याभासः ५४६ २ २६१ स्तागिरः स्व १८-४६ सात पद्याभा

सान विण्डेपना ४१६ २ २४६ स

र्थर २ २५० माबा ३२५ १म १४११ सु६२ २ २४६ सु६२ गण्ड सुर४६ छ महिश्लो २२८ ४४६

विषय नोल भाग प्रष्ट ववाण सात पुद्रलपरावर्तन प्रश्रद २ २८४ व स्त्राध्ये,मशावार स ४४६ पचडा गा३ टी कम भा १गा ८० ८८ प्रवहा १६२ सातप्रती केनागर गोतप्र६० २ ३१५ आ प्रति ३स ६७,प्रवद्धा १७३ भरा २ ४ उ. प्र•२,ठा ७ सातप्रकारका अप्रणस्त ५०४ २ २३३ फाय जिनय उ रेम ४८४, उबम् २० सात मकार का यमशस्त ५०० २ २३१ भश २६उ ७सु ⊏०३ ठा ७ मन विनय उ सि ४८४ भश २८३७स ८०२ ठा अ सात प्रकार का अपशस्तप्र०२ २ २३२ वचन विनय उ रे सु ६८६ भ रा २६उ १सू ७१६,३र्म भा सात प्रकार का काययोग ५४७ २ २८६ बगा २४ इब्यला म ३५ ३६८ सातप्रकारका प्रशस्त ५०३ २ २३२ थ १६,५०३ में ० ६४६ ८ १६ काय जिनय उरेस् ४८४ उर स्र. ८६६ २ २३१ मशर्थड थसू =०२, झण सातमकार का मशस्त मन विनय उ श्तरदर भश १६७ अनु⊏०२, ठाँ ७ सान प्रकार का प्रशस्त ५०१ २ २३२ वचन विनय उ३स्४=४ भ श २५७ ७तृ ८०२,ठा ॥ व ३त् १८४,उन सू २०,ध सात प्रकार का लोकोप- ५०५ २ २३३ चार विनय श्रधि रे ला ४४टी पृष् सात प्रकार का जिनय ४८ = २ २२६ सात प्रकारकी दण्डनीति ५१० २ २३८ अ०उ३स्४४० सात प्रकार के सब जीव ५५० २ २६२ वण्ड स्टू ४६२ सात प्रकार-छन्ण बादर ५८५ २ २८४ वन १ १। प्रभवी काय के

विषय षोत्त भाग प्रष्ट प्रमाण सात प्रमाद पतिलेखना ४२१ २ २५१ व्हाम रहमारण सात पाणायाव १५६ २ ३०२ यात्रस्थाया, इर्याव सात फल चिन्तन के ५०७ २ २३५ थात्र गा १६३ मात्रातेंद्रबस्थक्रश्चित्रवध्दथ २ २६१ व ०७ शत् ४६७ सातवातों से क्वली जानाध्रु २ २६१ व ण्डा गृथ्य

जा सकता है

सात वातों स झग्रस्थ जाना ५२३ २ २६० टा ०३३ तु ६८० जासरता है

सात बोल मृत्र ग्रुनने के ४०६ २ २३४ विजया ६६० सम ० सात भग त्रंड ८ ८३त ध्वल सामा १०५

मागम यस रत्ना परि ४, स्या का ५३

सात भगस्थान धेवेवे २ २६८ डाज्यवेस्१४६,सम**्** सात भेद अविरुद्धानुष ध्रप्रद २ २० = स्लापरिश्तु ६६ १०१ लब्धि हेल के

सात भेद माल के ध्रुष्ट्र च्रुट्र जवन रेग्राट सातभेद विरुद्धोपज्ञक्तिको केश्रथ २ २६६ हला परिशत वर्ष ६३

सात भेद न्युत्सर्ग के भूभूष २ ३०० असू २° सात प्रधाननियाँ प्रदा र २७० सण्ड भाषक

धर्ह २ २७० टाण्डरेस्थर<sup>६</sup> सात गहानदियाँ प्रथ्न २ २७६ व व्यवस्थित सात मृलगात्र

सात सम्मण द्रव्य के ४२७ २ २६३ विश्व गारः

सात वचन विकल्प नेनें 8 र रहते था ०३ मि म्दर

सात वर्तमान अवसर्विणी ४०६ २ २३८ ठा ०३३ स् ४६६ वन १६० के इलक्स की भागीकों के नाव

बोल भाग प्रम

**४३७ २ २७**०

83 € 93₽

प्रदेव च २६६

विषय

सात वर्षधर पर्वत

डीप मं

सात विक्रधा

, सात खर

३६९ पर टिप्पकी दयो।

सातवादी (सुखबादी)

मातवास (क्षेत्र) जम्बू

ममाण

ध महत्रेत्र मुद्द हर हा

ताचार्थे प्रध्या ३ स् १०

टा ७ उ ३ सू ४ ४ ४, सम ७,

टा ७३ रेस् ६६३, यनुम् १२७

शत उस्टर

ठा दव ३ सू६ ०७

ध३२ २ २६७ छ उउ से स्र€६ सात विभगज्ञान र्ततः र 3०६ छ ३३ धरे ४० सातन्यक्तियों(भ॰मिल्लनाथप्रध३ २ २७७ व ५३ भ्द ६६४ आदि) ने एकसाथ दीचा ली सात व्यसन हरेद ६ १५५ समाद्यास्थर कामाद्यास्थर अस्ति । इ.स.च्यास मा ६४०, मो ऋ मात श्रेणी मुश्रुष्ट २ २८२ व ज्यु ४८१ मश रस्य ७३० सात सम्रहस्थान श्राचार्य ५१४ २ २४० अध्वास १६६, वा ५३३ तथा उपाभ्याय के य भी ४०,म वर मी १४८ प्रथ्य २ २६३ सात सस्थान पन्न प ने६ सू ने रें प टा ७ स् ४४८ २ २८८ सात समुद्र्यात १८० व्या वा २३१मा १३९९-१३१०,३०वला स ३५ १२४ ठा ०उ रेस ४८२ सात सेनापित शक्रोन्द्र के ५४१ २ २७६ अवन में सि ४४% सातस्थानदुपमाजाननेके ४३४ २ २६८ 24 \$ \$ \$ \$ \$ \$ 15 सातस्थान सुपवाजानजेकेथ३५ २ २६६ सातस्थानस्थितराज्यसभ्यः २ २५१ निशा गा ७

**४४० २ २७०** 

१ इस बोल क भन्तीत जा दारीस मूदनाए स्थी है उनके सम्बन्ध में पृष्ठ

साता श्रीरअसाता नेदनीय४६० ३ ६१ का भ्रामुभाव आह आह प्रकार का

विषय बोल भाग प्रष्ट अरह मिरहर्ष ०० है जड़ माता गौरव (गारव) पृष्ट् १ ३० पत्रव रहेसू २६३ इस भा १मा १९ साता वेदनीय

साता वेन्नीय वर्षे बाँधने ७६१ ३ ४४३ मश •उ ६त् १०६

के दस बोल

साता वेदनीयकी जघन्य ६१८ ६ १३६ उत्त स३३ गा १६-२० का स्थिति भन्तर्भेहर्तिकी या <1स २६¥

बारइ मुहर्त की १

साता पेदनी पकी जघाय ६१८ ६ १३६ उत्त स ३३ गा ९० ९०, पल. पण्डार र ए

स्थिति दो तरह किस विवक्ता से वही गई है?

तस् ४३ न्सिया ४२७ ५४८ सादिधन दरर ४ ८ ४६ = २६ = स स्मृ वर समभा भार सादि सस्थान

३३४ १ ३४५ भग १६३२स् ४६० प्रवद्धाः 🕸 सापवित धारग्रह गा (८१ माया तुरमु १ म ७३ २

२७४ १ २५६ भनगताचस्य साध साध ब्राकोचना करने ६७० ३ २५८ अशाब्दान्स्य म् १६६,स १० योग्य के दस ग्रूण उ रेस ५१ र

साधु आलोचना देने योग्य६७१ ३ ०५६ अस २६३ प्रतृष्ट हा १० के दस ग्रथ ### ### B

सापुत्रीं की सेवा भक्ति के ७०८ ३ ३८३ अ ३३३ स् १६० परम्परा फल दश

साधु और सोने की ब्याउ ५७१ ३ ह पचा १४ मा ३२ -३ ६

ग्रंथा से समानता

is a first to the first the first and the first and the first and the

बोल भाग पृष्ठ विषय ममाण साधुकापॉचकारणों से ३३८ १ ३४८ वा∗वःस्४०४ राजा के अन्तःपुर में मजेश साधकास्यरूपवतानेवाची =६२ ५ १५२ उत्तम १६ सभिवल भ०की१६गाथाए साधुका खरूप बतानेवाली १६ ६ १२६ दश म 10

सभिनत अ०की २१ गायाए

**∙साधुक्रीभवग्रहमतिमासात५१**८ २ २४८ भावा भुवस् १म ७३ र साधुकी इस्तीस उपमाए हद्दर ७ ४ प्रश्न स्वरहार ध्यु २६, २२,४२ १ ३ साध्येती वारह उपवाएँ ८०५ ४ ३०६ बालु सू १६० गा १३१ सम १२,भग ५उ १ दशाद । साध्की बारह पहिमाए ७६५ ४ २८५ साधुकी समाचारी दस ६६४ ३ २५६ भ श १६३ ७ स् ८०१, हा १०

उ रस् ७४६, उत्तम २६ गा २ ७ वरहा १०१मा ७६००६०

साधुके अठारह करूप ८६० ५ ४०२ सम १८, दश म ६ म ८ ६ ८ प्रवडा ६ ७ गा ४ ६८,विं ति गा साधुके ब्राहारग्रहणकरने ६६३ ३ २४२ के दस दोप **६२० . घ मधि ३ लो २२ टी** 

ह ४२,वचा १३मा २, विनिगा ६६६ <sup>२</sup>साधके आहारसम्बंधी १००० ७ २६ ५ सेंवालीस दोप

साथ के इकीस शवल दोप ६१३ ६ ६= सम २१, दशा द २ साथ के उत्तरने योग्यतथा ६२३ ६ १७० माना ध २नु १४ २३ व श्वयोग्य स्थान तेईस

१ मकान, बख, यात्र आदि बस्तुए खन में विशेष प्रकार की सर्वादा घारण करना । २ प्रादार के संतालीम दोवों में एक दायक दाव है । इसक चातीय भेद है । न ४० मेर थी जैन सिद्धान्त बोल समह करीसरेभाग कबोल न ११२ में दिय ग्ये हैं।

बोल भाग प्रप्र प्रमाण विषय साधु वे चारित्र को दृषित ६६= ३ २४४ ८ १०३ रह् ०३० करन पालदस उपधातदोप

साधकेतीन मनोर्थ ८६ १६४ अञ्बरस् १० साध क दस करूप ६६२ ३ २३४ पंचा १० गा ६४०

साधु के पाँच गहालत ३१६ १ ३२१ दस भ र, शक्ष भू हैना,

प्रवृह्ण ६६०० ६६३ घ माघि ३ रतो ३६ ४४८,१२० १२४ साधुके बाईस परिवह ६२० ६ १६० सम २२,उल म २, प्रवद्धा ६६

गा ६८६ तस्वाध सध्या स्सूर्ट साधुरेवारह विशेषण ८०६ ४ ३१४ थ विस्≀ा०

१साधुके बारइ सक्भोग ७६६ ४ २६२ विनी उर सम १२ व्यव

उ ६भाग्य गा ६० साधु रेबावन अनाचीर्ण १००७ ७ २७२ रवस १

15F 3 2 803 साध रे बीस क्लप साधक मलादिपरवनेक लिये ६७६ ३ २६४ उत्तम रम गा १०-१८ दस्रिकोपण बाला स्थण्डिल

साधुकत्तिये अवक्वनीय 🖙 ३८ ५ २६ 📲 उस्तु १६२१

चौदह वार्ते साधुके लिये, आवश्यक ६१= ६१४३ राष ४३२ण ४ ग्रुव को १०

थादि क्रिया ने समय उनकी उपेत्ता कर क्या ध्यानादि

बरना उचित है?

साधुकलियेबावरयक वात ४६७ २ १६८

१ समान समाचारी वालं साधमों का सम्मिलित भारत भादि व्यवहार सम्भोग बदरावा है।

ध यधि ३२ला २२९४०, पि

निया ४०८-४०६,पिं विया ४८ ४६,प्रचा १३मा १८ १६

बोल भाग पृष्ठ **विषय** ममामा साधु में लियेग्लान साधु ६५३ ७ १०८ वृगा १८०१-१८०८ मश रह उ ७ सू ८०२, उत्त भ २६ गा की सेवा करना व्यावस्थक ८-१०, उत्तम २६ मन्४३, है गास्तरी इच्छा पर थ्रो गा ४८ ४६,६२ ५३२-३३ निर्भर है ? साधु(स्थनिर्कली) केलिये =३३ ५ २≈ पचन गाप्का प्रव घोटहमकार मा उपकरण साधु(जिनक्ली) केलिये = ३३ थ २= पाव गा००१००= बारहमकार मा उपकरण साधके लिये वर्जनीयब्दोप ४८३ ३ ३८ उन म २४मा ८ साधु हे सयमकी विशुद्धिद्स ६६६ ३ २५७ व १०व १ सूण्यन साधु के सयम में सत्तीभ ७१४ है है== न 1+ न शर परे-(अशान्ति होने के दस पारण साधुरे सत्ताईम गुण ६४५ ६ २२≈ सन २०, बान इ म ४४ ६००, उत्तय ३१मा १८ साधके सत्यवचनमें भी ६८३ ७ १०७ प्रनगनस्त्रस रह र ८ सूब वया वित्रेक होना चाहिये १ था धगा २३ साधुकोत्राहारकीगवेषसा⊏६५ ५ १६१ ववहा (० गा ४६४ ४६६, में लगने वालेश्व उद्रमदीय थ श्रधि देश्लो २२ प्रदेट, विनिग्रहर हर्षिविगा रे-4, पचा १३ गा ६ ६ साधुरोब्याहारकीयवेषणाव्यद्द् ५ १६४ त्रत्र हा ६७ ना १६७-१६८,

में लगने वाले सोलह

उत्पादना दीप

विषय बोल भाग प्रष्ट भगाया साध्योक्नपनीयग्रामादिद्ध ५ १६६ वृजभू ६ सोल्ह स्थान साधुकोकीनसा पादकिसह १८ ६ १५७ घर १२ उस(६)म १६(६था) के साथ प्रश्ना चाहिये ? साधु ग्लान की सेवाकरने ७६७ ४ २६७ व्यद्ध न ग १२६-६३६, वालगारह और भदतालीस नपपद सर्वस्त्रमाद्वार्या १२८ साधुद्वारा आहार करने ४८४ २ ६८ उत्त मर्थ गा १०३१ पिनि केळ कारण का ६६२ साधुद्वारा ब्यादारस्थाग ४८५ २ ६८ उत्त भार्ष्यार्थ पि नि करने ये छ कारण या ६६६ साधुद्वारा साध्यी कोग्रहण३४० १ ३५१ स १उ र सु ४३७ करन या सहारा देने कथ्बोल साग्मगत्तकारी लोको १२६क १६४ भाव इस ४ प्र१६ व त्तम औरशस्य रूप है सा प्रयोग्य१४मकारकादान≈३२ ४ २६ शिद्धा ,शारह भ ६ प्रद४६

सानकवस्र

A 32E & 80E

विषय बोल भाग पृष्ठ नपाण सामिपातिक भागकः ४७४ २ ८१ मन् सु १२६, ग६३ ३ स ६३ अ.सर्व मा स्मा ६४-६ व साम्निपातिकभावके ४७४ २ ८१ मनु सु १२६, ठा ५ व ३ स ∍ ३७, कर्म ना ४गा ६ ४ **६६** द्वाम भग मत्स १ ६ ठा (व १ स सामिपातिकभावके भग ४७४ २ =३ १३७.वर्षमा ४गा ६४-६६ २६में से जीवों में पाये जाने वाले छः भग सापेच पतिथर्म केविशेषण=०६ ४ ३१४ धवि स् ३६६१ ०४ साप्तपदिकवतका दृष्टान्त ७८० ४ २४६ बाव ह्या १३४ प्रपीठिका भाव अननुयोग पर निगा १७३ सामन्तोपनिपातिकी २६४१ २७६ वा २३ १सू ६०, वा ४३ २स् (सामन्तोवणिया) क्रिया ४१६ व्यावहच ४ पृ ६ १२ तस्वार्थं ब्रध्या ४स् ४ सामानिक ७२६ ३ ४१४ स्ता परि ४ सू १,स्या का ४ सामान्य ४१ १ २६ सामान्य के दो प्रकार से दा प्रह १ ४१ स्लापि ध्या १-६, स्लापि भेद ₩ 18-9a ४२५ २ १६ मागम् द्रव्य त प्रध्या १ श्रता -- ( सामान्य गुण छ: सामान्य विशेष ४६ १ ४१ व्लापरि सर-४ सामायिक आवश्यक ४७६ २ ६० मानहम १ सामायिकऔरखेदोपस्था ६८३ ७ ११८ मण १३३म् ३००) दूर पनिक चारित्र अलग अलग वयों कहे गये है ? सामायिक करूप स्थिति ४४३ २ ४५ अ ३८५०, ३०६,३०६ ३३

स्थि•१(मी) वर्

विषय षोल भाग प्रप्त भवाण सामायिककी ब्याख्या १८०१ १४३ घर घमधि २ ता ३० ी ५ व ३ और उसर भेद विशेगा ५६७३- १७७ सामायिक र चारभेद ४३१ २ ३⊏ विकास २७ ६-२७१० सामायिस के बत्तीस दोवह७० ७ ४३ किना सामायिक चारित ३१५ १ ३१६ व उन्त्रर= मनुस्रार विशासा १२६० १२६७ सामायिक वारित्र के अन ४४३ २ ४३ टा रच रस ३०६ दी ठा १ बस्थित राज्य छ उत्स्र्श्ते सामायिक चारित्र के ४८३ २ ४५ छ ३उ ४स २०६ मी ठा उ ३ भावस्थित प्रका चार स १३० टी सामायिकम१२कायानाग७=६ ४ २७३ निजा सामायिक में दमपन दाय ७६४ ३ ४४७ शिवा सामायिक मदमन्यनदोप७६५ ३ ४४८ विना सामायिक जन १८६ १ ८४० मानस्य ६५८३३ स्वा १गा ४४ सामायिक्ततक्ष्यातिचार्३०६ १ ३०६ व्या म १ मायहम ६५ म १ सामायिकत्रन निश्चपर्भार७६४ ४ २=४ मानम व्यवहार से सामानिरभारपाखराम७१६ ३ ४०१ भत्रम् १३

सामुच्छेदिर दृष्टिनामक पद्द १ २ ३५८ विश्व गरेस्ट-र४२१ चीथ निद्धर का सत सामुद्दानिकी निया २६६ १ २८२ अ उ गर्स १ ० ० १ ३ म् ४१६, अब्दर्भ ४ छू६ १ साम्पराद ४६७ २ २१३ सारीपुरती मुननेकेदेगोल ११७ १ ८२ अस्व अस्तु १४८

बोल भाग पृष्ठ विषय मगाण कर्मभा १वा १४ २व्दर १ २६१ सास्वादान सम्बादित कर्मभारगार ज्याख्या साम्यादानसम्बन्दिष्टगुर्ण०८४७ ५ ७३ माहरिय दौप(आहारका ६६३ ३ २४३ प्रवहा ६०गा ४६८ प्र १४८. दोप) पिनि गा ६२०,पच८१३गा २६, ध वधि श्रेतो २२ टी प्र४९ सिद्ध ७ख १ ४ टा उत्स १०१ नस्वार्रे अध्या २ सिद्ध भ मवला वस्य २७४ १ २४२ सिद्धभगवान् के बाउगुण४६७ ३ ४ मनुस् १२६५ ११६ प्रवहा २ अंश्या १६६६ ६४,सस ३१ सिद्धभगपान् के इकतीस ६६१ ७ २ उत्त न ३ १गा • टी, प्रवद्वा 434 PF 348 11 3€7. गुणदो मकार से सम ३१, माचा म ४उ ईस १ ३० सावहभ ४५ ६६२ सिद्ध मगल कारी लोको १२६क १ ६४ सार्थ स २५ १ ६ ६ त्तमधीर शरण रूपहै सिद्धशिलाओर घलाक ६१८ ६ १३४ सरा १ ४उ दस् १२० टी के बीच किता। अन्तर है? सिद्ध शिला के बाद नाम ६०६ ३ १२६ पत्र प्रमुक्त ठा = उ देस ६ ००,उत म ३६ गा ६६-६ सिद्धों का अन्य बहुत्य =88 ¥ १२१ पत्र प १म् ७ सिद्धाकेथरप्यद्वत्वके३३मोल६७६ ७ ६६ नस् २०गेष्ट १२ k सिद्धां के पन्द्रह भेद पन्न व वस् =88 x 880 निषयकेत सीता सती =७४ ४ ३२१ सुसुमा,चिलातीपुत्रकीकथा ६०० ५ ४७० ब्रा भ ५८ मुकाली रानी ६८६ ३ ३३८ भते ४ ८ इसे २

विषय बोल भाग पृष्ठ मगाण मुक्रप्णा रानी ६८६ ३ ३४३ मत्वद मध् मुख दस ७६६ ३ ४४३ छ १०४ स्थार सुख विपाक की दस कथा ११० ६ ५३ ६०विम ११-२० २५६ १ २४१ व ४३ स् १२६ मुख शन्या चार मुजात कुमार की कथा 27 \$ 033 विभ १३ सहिद्य **⊏२८ ५ १५ भावहभ ४ १ ३३**० स्रथमीं सभा इह्छ ६ ८५६ धारत स्ति १०४ सुधर्माखामी गणघर के, ७७५ ४ ४० विश्व १ १ ५ ५ ० -- १ व 'जो जैसा है,परभवमेंबह वैसा ही रहता है' मतकासमाधान सुद्री (मनी) ८७५ ५ १६०विषपर्व १ शतह निया ३४म मुन्दरीनन्द की पारित्या ६१५ ६ १०५ मल हया ६६० न सूरण मिनी युद्धिकी कथा गा ७३ मुपर्णकृपारनेदसम्भिष्पिति ७३३ ३ ४१८ सन रहत्सु १६० सुप्रत्याख्यान प्र १ ३२ मशक्रस्त २५१ सुवाहकुमार की कथा ६१०६ ५३ विशाध सुबुद्धिव नितश्रत्राती कथाह०० ५ ४५० धन १२ सभद्रा सनी ३४० दशम ३निया ७३ ७४ सुरादेव श्रावक ६८५ ३ ३१३ उपामध सलभ बोधि ठा रह र सू ७६ ⊏ १७ सुलभ बोधि में पॉच बोला २८७ १ २६६ अ ६३२ सू ४२६

> ६२४ ३ १६६ सहस्रेस्ट्रिंग ८७५ ५ ३१३ मावहनिया १२८४,

वा स्व रे सु रे ६ १ वी

म्लसा

स्वमा सती

प्र १८३ पर टिप्पची देखो ।

रायग्रह्मणा श्रामा श्रामा- १३० २ ३१ अ. वस २ स २ ७-३३, स ६

सुवासव कुमारकी फथा ६१० ६ ५८ विमार

विषय ।

सुश्रापण्यता

बीस भाग पृष्ठ मणास

७६३ ३ ४४६ व व व ३३१० ६≒

| सुपमदुपमा कारा भवसः                   | 840 4   | 62   | 1 . 1 de . 68 2 and 4' 01 d                                                 |
|---------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| विंसी का                              |         | ÷    | इइस्४€=                                                                     |
| भ्रुपम दूपमा आरा चत्स<br>र्थिली का    | ४३१ २   |      | १ रे स् ४६३<br>१ वज्र २ स् ३७-४०, हा १                                      |
| सुपम सुपमा व्यास शर<br>सर्पिकी का     | ४३० २   |      | न्दवचा १ सु. १६ २६, हा ६<br>व ३ सू. ४६ १                                    |
| सुपम सुपमा आशा उत्स<br>पिणी का        |         |      | न रस २स् ३० ४०, स ६<br>उ रेस्४६२                                            |
| सुपनाद्याराध्यवसर्पिणीव               | ताध३० २ | 20   | अवज्ञ रस् ५६,हा.५स् ४६ व                                                    |
| सुपमा आरा उत्सर्विणी व                | ग्रहर १ | ₹= 7 | वज्ञ २सू ३० ४०,म ६सू ४६२                                                    |
| सुषमाकालजाननेव ७स्य                   | ानध३४ २ | २६६  | डा उद्देश सु १४६                                                            |
| सूक्ष                                 | = {     | ¥    | वा २व ९ सू ७३ ─                                                             |
| मूक्ष क्रिया अनिवर्ती<br>शुपत्त ध्यान | २२४ १   | २१•  | भाग है स ४ व्यानशतक गा<br>८१,स ४३.१ सू. २४ ३, हान<br>प्रक.४२,क भा २ "लो २१६ |
| सुर्प जीव आउ                          | ६११ ३   | १२८  | दस म ज्या १४, दा जसू ६१                                                     |
| स्हम दस                               | ଜଃ ରେ   | ४२३  | द्या १० वर्ष सूच्या -                                                       |
| सूक्ष पुद्रल                          | धर६ २   | . २४ | द्रा घ ४भाष्य गा ६० ही                                                      |
| मुक्त बादर पुत्रल                     | ४२६ २   | રય   | दश.ब ४भाष्य मा ६० ही                                                        |
| सूक्षसम्बराय सुखस्था                  | न ८४७ ६ | ( दर | कर्मभारगार                                                                  |
| सूक्ष्मसम्पराय चारित्र                | ३१५ १   |      | थ ka.रस् ४०८, मनुस् १४<br>विशे ण १०५०-१२८०                                  |
| सुक्ष सुक्ष पुहल                      | ४२६ ३   | . ૨૫ | दशम बभाष्य गा ६०टी                                                          |
|                                       |         |      |                                                                             |

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रधास स्त्रकीवाचनादेनेकेशवोल३二२ १ ३६८ सध्वशस्य सुत्र के पत्तीस दोष तथा ६६७ ७ २३म्बुम् १२१म विश्व गा ६६६शी, यु पारिका नि शा २ ১⊏-२⊏७ याउ गए यु उ १ निया १ ५ २ १ स्रत र बारह भेट ७७इ ४ २३४ १ सूत्रधर प्रकप क है है से सु १६६ सुत्रपन्ने क बचीस अस्ता ह६⊏ ७ २८ टा सु ८६ ३१४ प्रव ह्या ध्याय २६=गा १४४० १४७१ प्य भाउ ∍निगा २६६—३९६, माप्रहाम अनिया १३२१ ६ मृत्रपदाने की मर्यादा श्रीर ११४ २ २४३ व रव भर् ३०६ रा अर्थ ४४, दीसा पर्याप व्यासाउप मृर्प−र्द सूत्रवत्तीस हद्द ७ २१ मूत्र रुचि 3 363 उत्तम २= मा ३ ९ स्रत्र अत्रधर्भ 18 8 38 ठा २व १मू ३० मृत सीलने रे पॉचस्था ३=३ १ ३६६ अध्व अस्तर्रद मृतसुनने के सात बोला ३०६ २ २३४ कि गा ४ ८ • सूत्र स्थविर वा रेड रेम् १६६ १ ६६ मुत्रागम =3 % €= मनुम् १४४ गुयगढांगत्त्र के न्यारहर्वे ६=५ ७ १३६ स्यभ ११ मार्गाध्ययनकी३८माथाए स्यगदांगस्य वे चौथे अ०१६३ ७ ८ सूय य ४ उ १ मयम ७० की ३१ गाथाए

भून को धन्त्र्य करने वाला शाख पाठक पुरुष सूनवर कहलाता है ।
 र ठाकाग और समग्रनाम सून के ज्ञाता सा र सूनवर्ग र कहलात है ।

नोल भाग पृष्ठ प्रवाण निषय म्यगढाम स्न के चौदहर्ने ६४६ ६ २३० मूस घर श्रध्ययनकी २७ गाथाए स्यगडागस्त्र के तेईस हर्छ ६ १७३ श्चर्यानों के नाम स्पादागस्त्रके दसर्वे ६३२ ६ १६७ स्यम १० समात्रि अ०की २४गावाण स्पादागसूत्रके द्सरे अ०६७४ ७ ५६ सम्बद्ध र केंद्रमरे उ०की ३२गाथाए स्पगद्यागसूत्र केनचें अभी ६८१ ७ ८७ ग्यम ६ ध्येयन वी खेलीस गाथाए स्यगढोग स्व के पॉचर्ने हि ४१ ६ २१६ म्यम र व नरपविभक्ति अ०के दूसरे उरेगें की पचीस गांधाए स्यगडाग स्प्रके पाँचपे १८७ ६ २३६ प्राम ४०१ नरयनिभक्ति अ०के पहले उ०की सनाईस गाथाए स्यगदागस्य रे पगपद्वितीय७७६ ४ ७६ दोनों अवस्कन्थों के वेईस अध्ययोगिमा विषय वर्णन सूयगडागस्त्रके पीरम्तुतिह्यथ ६ २६६ स्यम् भेरययन की उनहीस गायाप सूर्पभइतियुनदेवीसमाभृना ७७७ ४ २३० को सन्तिप्त विषय पर्छन

संड (कालमंड) की पारि- ६१५ ६ ७० वस्रणा ७०, भारहण ६४६

णामिकी बुद्धिकी कथा

विषय बोल भाग पृष्ठ म्याण सेवार्षक (द्वेत्रह) सहनन ४७० २ ७० व्यवस्था १००१ ११ १ मेतातीसदोपक्रमहारके २००० ७ २६५ विस्तार ६६ संतीसगाधाए जन्म १०४२ ८५ ३३ वस्प्रण

सूत्र र दसवें बध्ययन की

सापक्रम धायु ३० १२१ तल्बर्धक्रया गर्दर, भंग स्थापक्रम कर्ष ३० ११६ त्र सार्वर श्री

र सोपकम कमें २७ १ १६ विश्व सहर । सोल्ड जरपादना दोष द्रव्ह भ्र १६५ (व्यक्ष १५०१ । १६८ १५ सोल्ड जदम दोष द्रव्ह भ्र १६१ (ह्या साथ १५०१ ) १६० (ह्या १५०१ - १६८ १५

ेपचा १३० सीलहगायाएउत्तराध्ययन८६२ ५ १५२ उत्तम १४

मुत्रकी दूसरी चूलिका की सोलहराधावचळळळळळ ०६३ ॥ १॥

सोल्हगाथाएपहुश्रुतसाधु ८६३ ५ १४५ उत्तम ११ण १६ १० की उपना की

सोलहगाधाए भगवान् महा ८७४ ५ १८२ मानाम ६३ १ वीर की मसतिविषयक

सोल्हसुरादीचालेनवालकेद्रहरू ५ १४८ प्रमण्ड स्तो ०३ ०५८० साल्ड नाम मेठ पर्वन के ८७० ५ १७१ ध्व १६, अवस ४६, ६ सोल्ड मग आभवआदिकेद्रहट ५ १६८ अस १६४४ ,

१ इट ३२१ की दिप्पकी दरते। २ नी ब्रायु पूरी लोगे किंग ब्रायु दूरने केसात कारणों में से किसी कारण से ब्रासमय में ही दूर जाय। ३ जिस कर्म कर परह उपदेश ब्रायि से क्रांत को जाय।

विषय' बोल भाग प्रष्ट प्रयाण सोल्ह भेद वचन के ह्रह पु १७० व्यवशास्त्राण्ये, मानाष्ट्र स् १म १ रेउ १ E08 प १७२ भगरेध्व १स ८०४ सोलह महायुग्म ोलहिवसोपणद्रव्यावस्यकरेट्ण्य ५ १७६ व्यत् सः १३,विशे गा ८६१ ५७ ८७५ ५ १८५- अव्य स्त्रिशी शाम १६. सोलह सतिया ३७५ तिषप्री १,३,७,८ १०,प्या १६ वा ३१,वन्दन ,राप ,भरत गा = १०, भ्राव ह सोलह सतियों के लिये **⊏**७६ ४ ३७४ मनाण भृत शास्त्र सोलहस्थान(ग्रामादि)साध्दक्७ ५ १६६ व उ भा ६ के लिये कल्पनीय हैं सोल**इ स्वम चन्द्रगृप्तराजा ८७३ ५ १७८** व्यव पू इस्तक्षित के भीर उनका फल सौधर्म देवलोकका वर्णन =०= ४ ३१६ पश्रप २स ४२ सौर्यदत्त की कथा 28 € 688 वि य = १ स्कन्ध बीज ४६६ २ ६६ दश ग्र.४ स्तनितक्कपारकेदसश्चधियति७४० ३ ४२० भश रेव ८सू १६६ स्तरभकी कथा ध्यौत्यतिकी ६४६ ६ २६६ नम् २७ गा ६३ डी चुद्धि पर २ स्तिबुकसकेत पञ्चवस्वाृण्य्⊏६ ३ ४३ व्यवस्थस्य १४०≔, प्रवद्वा ४ स्तूप की कथा पारिग्णा- ६१५ ६ ११७ उत्त(क)म १वा ३टी विर न

स्रिज्या ७४ माव हुगा ६५१

मिकी बुद्धि पर

<sup>)</sup> जिस दनस्वित हा रक्कन्य भाग भीज हा हाम दसा है जिसे महकी झादि । र वमरस्वाय ब्हम्म में एक तरह का सकेत चानी रखने के स्थान पर पढी हुई युरे जब तक सुख न जीय प्रथहां जब तक श्रीस की बूदें न सुखें तक तक का वमरस्वाय ।

श्री मिठिया जैतः । गमान्ता

333

स्थविर तान

स्थापर दस

स्थविर पदवी

विषय षोल भाग प्रष्ट मवास FRIT ्रापुर २ ३**८३ विस्त्र**ाद स्त्यानमृद्धिनिद्रा ४१६ १ ४४३ पत्र स्मेमा १म १९ स्वीप्रधाप्रचारभेट ८४६ १ १०७ गरउ स्टब्सी स्त्रीमधा सहोत्तवाली हानि ८४६ १ १० = जरु स २८१ थी स्त्री नी कथा औरपत्ति नी ६४६ ६ २६८ न मण्या ४ टी उद्धि पर स्वीक गर्भम जीय उत्कृष्ट ६१८ ६ १८४ मण २०६ स् ०१, प्रवहा क्तिने कालतक रहना है? ेश्व वरवमा वर्ह स्रोतीर्यक्त आश्रय ६८१ ३ २७८ ग१०३३म् ००० वदा १ = स्त्रीलिंग सिद्ध =88 व ११६ पना शत्रु ७ स्त्री बद ६ळ १ ४६ वण्डमाशास स्थण्डल र चार भागे १८२ १ १३७ जनवार गा १६ स्मिष्टित् मदस्यिमप्राप्ति ६७६ ३ २६४ उत्तम र ब्या १६ १८ स्थलचर २०६ / ४३६१तपास्ट्रेरणसर्देगा१०० स्यानिर प्रचयका सम । १२२ २ २५१ गिया व स्थितरक्षिपरश्चिमेपण=०६ ४ ३१४ ध वि स्३५६ स्थितिर प्रकारियति ४४३ २ ४० वा उपपूर ६ ग ५ ग ता k ३ - 명 (개) \* \* स्थितिस्वन्तीयथालिदिक ४२२ २ २६० वित्र मा ० स्थविरकल्वी साबुधा के =३३ ४ २= पण व माउगा ७०० लियर ४म पार ने उपनराग

ह१ १६६ अस्य स्माधन

६६० ३ २३२ व १ र स् ३६१

प्रवृत् र २४० सन्दर्भाष्ट्रा वर्षी

विपय नोल भाग प्रष्ट स्थान तेईम साधु रे उत्तरने ६२३ ६ १७० माचा रू रचू १म २३ ८ चीन्य तथा अयोग्य स्थान परिश्वराणीपमात ६६८ ३ २५६ ८१०३१त् ०१० १ स्थानातिम इप्त ६ इव्ह अर्ड भाउर स्थापन दोष द्धि ५ १६२ प्रदार्भार ६ प्रमाय ३ वता त्वाप्र व्यक्तिगाहण, विभिना ३ न्या १३ ना ६ स्थापना अनन्तक 8६७ ६ ९८६ घर इसं ६० स्थापना क्रम ७६० ३ ४४१ व्यवाय उ१ विगा१≈३ ३४७ १ ३५६ मावहम रेनिया ११०७ व स्थापना दीप ६१७,प्रस्ता सा १०६ स्थापना निक्षेप २-६ १ १८७ मनुग् १४०, याया मध्या ६ स्थापनाञ्जूषूर्वी ७१७ ३ ३६० महस्य स्वापनानुयोग ध्रह २ रहर भिश्व गा १३८० स्थापनाममाणनामम्भ्रेद७१६ हे ४०० माम् १३० गादर स्थापनार्थ ७=५ ४ २६६ "३१निगा३ ३ स्थापना सत्य ६६८ ३ ३६६ टा १०स् ७४१,परप ११ स १ ४,४ मगि १ हो ४१५ १०१ स्थापिता व्यारापणा ३२६ / ३३५ व ८उ म त्रः स्थापर ş टा उ४स्१०१ स्यावरकाय पाँच ४१२ १ ४३७ शस्य भारू र

१ भरिनय हर म ह अन भर्नात अयोत्मम वरन पाना साउ ।

५ म ा या दिख्या धारार वाली वस्तु में दिया नी स्वापना नरके उसे उम न.म ≣ कृत्वा स्वपना स य है। चैन रातरत्र क मोदरों नो हांबी घोड़ा मादि कृत्वा क्षवत्रा 'म' इस धारार विशय नी 'म प्रस्ताः

विषय बोल मान पृष्ठ प्रमाण स्थावरजीवीकीश्रवनाइना ६६५ ७ २५२ मन १०३१ ए९६१ , के मन्य बहुत्व केप्रश्च बोल स्थिति साठ क्यों की ४६० ३ ५६ वन ११ ए९८ वनवर,

स्थात आरुपान्। अस्य ३६० २ अद् यापरस्तुरस्यान्। स्थानः, उत्तम १३ स्थिति की ब्याख्यास्त्रीरभेद ३१ १ २१ टारवस्तुरू

स्थिति पात ८४७ ५ ७८ वसभारण १ स्थिति नाम निषत्ताषु ४७३ २ ७६ अस्त राटस्१२० नास्यारे स्थिति नास्यो त्रीयां की ५६० २ ३१६ आस्त रस्दर्ध टी स्टर्डा

स्थिति पतिचात ४१६ १ ५५० संस्व १००५ १००५ स्थिति बन्ध २६७ १ ३३२ संस्व २६६ मा १वा ९

स्थिति वन्त्रः २४८० १ २३२ झाल २०६ कमा १ण र स्थिरीफरेखा दर्शनाचार धहह ३ = वश्र शत्रु ३००० १२८,उतः श्रादण ३१

स्पर्भ नारकी नीर्मे का प्रह० २ ३३६ श्रेष्टा प्रवास १३३६ स्पर्शनिहिष्य ३६२ १ ४१६ प्रवास १६०१, डा४

---

बोल भाग पृष्ट भगारा विषय ७५० ३ ४३८ छ १०उ स्मू ७१३,परप १३ सर्भ परिखाम ३७६ १ ३६५ स्तापिरेस् सृति ४६७ २ १७६,२११ स्याद्वाद ३०० १ २८६ बाबद सर्प्ट वा ४३ १ सदार सन्तोप वत स्३८० उपाध १स्६ भ श्रधि २ श्ली २⊏ पृ६६ खदार सन्तोप प्रत नेपॉच ३०४ १ २६८ <sup>वरा.घ भ</sup>र्ण श्रतिचार द्यागम सद्ग्य,क्षेत्र,काल,भावकी४२४ २ १० अपेता छ:द्रव्यों का वर्णन यागम सद्रव्यादि की चौभगी ४२४ २ १२ जीपादि इच्यो में सम के नो निमित्त ६३८ ३ २०६ विशेषा १००३ स्रप्त१४मोत्तमामीक्रात्माकेट२६ ५ २० भरा १६७ . सु ४८० स्मा(महास्वमा)१ धतीर्धद्वरट्दे १ २२ अशा १६८६ सूरण्या मद स हैं द बल्पस ह चकार्ती के जन्म स्चक स्वम दर्शन के वॉन भेट ४२१ १ ४४४ मरा १६ उत्तृहत्त स्वमद्स भगवान महावीर६५७ ३ २०४ भग १८३६५१॥, ॥१० 3 \$H 080 के और उनका फल स्वम सोलह चद्रगृप्त राजा = ७३ ५ १७= व्यवपृहस्तातिका के और उनका फल अ १४ होस्मा कार, काव ७५८ १ ३७६ स्वभाव क्रिड है सा ६ ३

UH P FP US\$ \$ 383

स्वय गुद्ध मिछ

बोल भाग प्रम त्रवाण विषय स्वयतुद्धसिद्ध्यौरमत्येक⊏४६ ४ ११≔ <sup>पक्षप</sup> भा<sub>य</sub>ण्डी उद्ध सिद्ध का अन्तर % स्वरसात ५४० २ २७० स्वर्भ का फल ५४० २ २७२ स्वर्भ के उत्पत्ति स्थान ४४० २ २७१ स्वरों के तीन ग्राम अप्रक २ २७३ | महस् १२० मा २६ ४२ \*स्वरों ने तीनग्रामकीमूर्खना ५४० २ २७३ ) अ उ रस् ४४र, स्पीत स्वलिंग सिद्ध = 38 व ११६ काव मि स्वबचनिराकुनवस्तुदोप७२३ ३ ४११ अ १०उ स्मूण४३ डी स्व वचन निराकृत साध्य-५४६ २ २६१ रत्नापरि स्४४ पर्मे विशेषण पत्ताभास ४७०० २ ८६ डास्टर∙,उत म ३ गा रे स्वाभ्याय क्रवद्वा ६या २७१ ठा देस ६ स्वाध्याय का द्रष्टान्त काल ७०० ४ २४० भवड विवा १३१ वृषीहि अनज्ञयोग पर निया १७१ स्वाभ्यायकी व्याख्या,भेद३=१ १ ३६= व ४३ स्तु ४०४ स्याभ्याय कर्वाच भेट ६३३ ३ १८५ उत्पूरः,भशरभ्य परि स्यापनी अवस्था ६०८ ३ २६८ अ१.उस्रिक्ट 14 १ ३३ इन्यतमन्याः १०१तो व स्वाभाविक गण स्यार्थानुमान ३७६ १ ३६६ स्नापिते सू १० स्वाइस्तिकी (साइत्थिया) २६४ १ २७६ ठारउ १६६०, ठा४३ क्रिया HYTE स्रद सरेत पचक्लाम ४८६ ३ ४३ भवड म ६ ति गा ११० प्रवद्वाभगारे •

\* मदनाओं क गम्बन्ध में 93 २६१ पर टिप्पणी हरते।

## ह

विपय बोल भाग पृष्ठ प्रमाण इरिकेशीमुनि(सवर्भावना)=१२ ४ ३=६ उत्तम १२ हरिवराकृतोत्पत्तिश्राश्चर्यदेदः १ ३ २८४ छ १०७ शरू पण्य प्रवद्वा १३८ मा ८८३ इंथ= १ ३७२ शरमी १०६६ी शहसी ४०० दृश्ति शुण्डिका ३२६ १ ३३५ शस्य ग्रेश हाहाइडा आशीपणा झांगम हानि छ: मकार की प्ररथ र रप्त ६७= ३ २६= ठा १०३ से ७०० हायली अवस्था ३ ३७२ ठा १०स् ४४१, पर प ११स् हासनि सन असत्य १३ ४ ध अधि देश्लो ४१५ १३ हास्य कीउत्पत्ति केष्ठस्थान२५७ १ २४३ <sup>≡ ४३</sup>१स<sup>२६६</sup> ६३६ ३ २१० मत्तत् १२६गा व्राप्त हास्य रस . ४०२१ ४२६ उत्तेष ३० सा २६ पा २६१ प्रवद्या हास्योत्पादन हिसा का स्वरूप 850 7 8E0 हिंसा के छ:कारण ४६१ २ ६३ भाग भु १ म १ ड १ सू १ १ हीयमान व्यवधिवान टा ६३ ३स् ६२६ नम् १३ धरद र रूट हीलित बचन टा६उ३स्४ प्रश्रहार ४४६ २ ६२ गा १३२१ मु (जी)उ६ टा इस ४६४, रेर्स भा १गा इंडक संस्थान ४६८ २ ६८ हेत स्लापरि ३ सू ११ ४२ १ २७ हेतु ३८० १ ३६७ स्तापरि र तु १ १ हेतुअगिरुद्धानुपलव्धिके ४५६ २ २६= स्त्वा परि ३स ६४-१०२

हेतु अविषद्मीपलाब्ध के ४९५ २ १०४ स्तापरिश्त ६८-८२

सात भेद

छः भेद

विषय बोल भाग पृष्ठ प्रमास हेतु दोप ७२२ ३ ४०६ अ १ उस्सप्टर्स हेतु विकद्रोपल्यिकेणेद्धपूष्ट्र २ २६६ स्लापिर स्तूटर्-६० हस्त्र सस्यान ४५२ २ २६३ अ स्तूप्टर्ग उउस्स

न्युनाधिकमशुद्ध वा, यद्धा स्याद्वीप्रमादितम् । दृष्कृत तस्य मिथ्याऽस्तु, क्षन्तन्य तच झानिभाः। भावार्थ-श्री जैन सिद्धान्त वोल सब्रह कसात यार्गो में तथे उनके विपयानुक्रमयुक्क इस आठवें भाग म युद्धि वम् , से अ न्युन, अधिक स्थवा श्रमुद्ध लिखा गया हो उसस हाने वाला पा निष्फल हा एव हानी पुरुष उसके लिये स्था करें।

## ऋन्तिम मगल कामना

तेम सर्वप्रजाना प्रभवतु यखवान् धार्मिको भृमिपाल । कालेकाले च रृष्टि वितरतु मधवा व्याधवो यान्तु नाराम्। दूमिक्ष चौरमारी क्ष्रणमपि जगता मास्म सूळीवलोके । जैनन्त्र धमचक प्रसरतु मततः सर्वेसोस्प्रदायिः॥

भारार्थ-सम्बमनावर्गो राज्यन्याख हो,राजा बबरान् श्रीर धर्माना हा, दृष्टि यथासम्बद्धा करे, सभी रोग नष्ट हो जायें, दुर्भिच(दूष्माद), चोंगे श्रीर गहागारी श्रादि दु ख ससार म क्सी दिसी भाषाणी को न सतार्दे और रागद्वेच म विजेता श्रीनिनेश्वर देव द्वाराष्ट्रानिन, सर्वे सुला का दने वाले धर्मचक्र मासदासर्वन रिस्तार हो।

गान्ति !



चिषप बोल भाग पृष्ठ प्रभाण त हेतु दोप ७२२ ३ ४०६ छ १०३ सु०८१ हेतु विरुद्धोपल्लिय रेजभेदथ्यथ्य २ २६६ स्त्या परिसुटरेन्स इस्त्र सस्याम ४४२ २ २६३ छ १९,४०८७ ५३ स्रो

न्यूनाथिकमशुद्ध चा, घढा स्याद्वीप्रमादितम् । दुरुकृत तस्य मिध्याऽस्तु, क्षन्त य तच ज्ञानिमि

भावार्थ-श्री जैन सिद्धान्त बोल सब्रह ने सात भागों में उनके विषयानुक्रमस्चक इस आउर्वे भाग म युद्धि प्रमाद स न्युन, शिव्म अथवा प्रशुद्ध लिखा गया हा उसस होने वाला निष्फल हो पर नापी पुरुष उसके लिये सुषा करें।

## अन्तिम मंगल कामना

क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतुपत्तवान् धार्मिको स्मिपात्त कालेकाले चष्टिष्टि वितरतु मद्रवा न्याधयो यान्तु नाशम् दूनिक्ष चारमारी क्षणमपि जगता मास्म सृज्जीदलोके जैन-द्र धमचक मसरतु मतत सर्वसोड्यप्रदायि।

भागर्थ-सरखप्रमाननों राष्ट्रयाण हो,राना प्रव्यान् और पर्यात्मा हा, दृष्टि ययासम्पष्ट्रभा उत्ते, सभी रोग नष्ट हो जायूँ, दुर्गिन्तु(दुर्गान), चोरी धौर पहामारी खादि दृ स्व स्तार में कभी दिसी भागाणी यो न सताव और रागद्वेष क विजता श्रीतिनेश्वर द्वद्वाराष्ट्रपतिन, सर्वे सुर्वा का देने नाले घर्षचक्व मासदासप्रैन विस्तार हा।

शान्ति !

- 32

ान्सि ॥

